## साकेत

राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है , कोई कवि बन जायं, सहज सम्भाव्य है । नाहित्य मुद्रण, चिरगाँव ( कांसी ) में श्रीसुमित्रानन्दन गुप्त द्वारा मुद्रित ।

२०२१ वि०

प्रकाशक साहित्य-सदन, चिरगाँव ( फाँसीः)

पितः, ब्राज उसको हुए ब्रष्टाविशति वर्षं, दीपावली-प्रकाश में जब तुम गये सहर्षे। भूल गये बहु दुःख-सुख, निरानन्द-ब्रानन्द; शैशव में तुमसे सुने याद रहे ये छन्द—

> "हम चाकर रघुवीर के, पटौ लिखौ दरवार ग्रव तुलसी का होहिंग नर के मनसबदार ! जुलसी ग्रपने राम को रीफ भजो के लीज उलटो-सूघो ऊगि है खेत परे को बीज वनें सो रघुवर सों बनें, के बिगरै अरपूर तुलसी वनें जो ग्रीर सों, ता बनिवे में धूर चातक उतिह सिखावही, जान धर्म जिन लेह

मेरे कुल की बानि है स्वाँति बूँद सों नेहुं स्वयं तुम्हारा वह कथन भूला नहीं छलाम—
"वहाँ कल्पना भी सफल, जहाँ हमारे राम।"
तुमने इस जन के लिए क्या क्या किया न हाय!
बना तुम्हारी तृति का मुभसे कौन उपाय?
तुम दयालु थे दे गये किवता का वरदान,
उसके फल का पिण्ड यह लो निज प्रभु गुणगान।
आज श्राद्ध के दिन तुम्हें, श्रद्धा-भक्ति-समेत;
अर्पंग करता हूँ यही निज किव-धन 'साकेत'।

ग्रनुचर— मैथिलीशरमा

''परित्रागाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम् , धर्म संस्थापनार्थाय, सम्भवामि युगे युगे।''

"इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्व सम्मितम् यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते।"़

\*

"त्रेतायां वर्त्तमानायां कालः क्रुतसमोऽभवत् , रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे ।"

\_

\*

"निर्दोषमभवत्सर्वमाविष्कृतगुरां जगत् , अन्वगादिव हि स्वर्गो गां गत पुरुषोत्तमम्। ''कल्पभेद हरि चरित सुहाये, भाँति स्रनेक मुनीसन गाये।''

"हरि ग्रनन्त, हरि कथा ग्रनन्ता; कहिंह, सुनहिं, समुफ्तिं स्रुति-सन्ता।"

"रामचरित जे सुनत श्रघाहीं, रस विशेष जाना तिन्ह नाहीं।"

''भरि लोचन विलोक ग्रवधेसा, तब सुनिहों निरगुन उपदेशा।

## निवेदन

इच्छा थी कि सबके अन्त में, अपने सहृदय पाठकों और साहित्यिक बन्धुओं के सम्मुख "साकेत" समुपस्थित करके अपनी घृष्टता और चपलताओं के लिए क्षमायाचना पूर्वक विदा लूंगा। परन्तु जो जो लिखना चाहता था, वह आज भी नहीं लिखा जा सका और शरीर शिथिल हो पड़ा। अतएव, आज ही उस अभिनाषा को पूर्ण कर लेना उचित समस्तता हूँ।

परन्तु फिर भी मेरे मन की न हुई। मेरे अनुज श्रीसियारामशरण मुफ्ते प्रवकाश नहीं लेने देना चाहते। वे छोटे हैं, इसलिए मुफ्तपर उनका बड़ा श्रीवकार है। तथापि, यदि ग्रब मैं कुछ लिख सका तो वह उन्हींकी बगार होगी।

उनकी अनुरोध-रक्षा में मुक्ते सन्तोष ही होगा। परन्तु यदि मुक्ते पहले ही इस स्थिति की सम्भावना होती तो इसे और भी पहले पूरा करने का प्रयत्न करता और मेरे कृपालु पाठकों को इतनी प्रतीक्षा न करनी पड़ती। निस्सन्देह पन्द्रह-सोलह वर्ष बहुत होते हैं। तथापि इस बीच में अनेक फेर-फार हुए हैं और ऐसा होना स्वाभाविक ही था।

आचार्य पूज्य द्विवेदीजी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानो उनकी कृपा का मूल्य निर्धारित करने की ढिटाई करना है। वे मुफ्ते न ग्रवनाते तो मैं ग्राज इस प्रकार, ग्राप लोगों के समक्ष खड़े होने में भी समर्थ होता या नहीं कौन कह सकता है।

> करते तुलसीदास भी कैसे मानस-नाद?— महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद।

विज्ञवर बार्हस्पत्यजी महोदय ने आरम्भ से ही श्रपनी मार्मिक सम्मतियों से इस विषय में मुक्ते कृतार्थ किया है। श्रपनी शक्ति के अनुसार उनसे जितना लाभ मैं छठा सका, उसीको श्रपना सौभाग्य मानता हूँ।

भाई ऋष्णदास, श्रजमेरी श्रीर सियारामशरण की प्रेरणाएँ श्रीर उनकी सहायताएँ मुक्ते प्राप्त हुईं तो ऐसा होना उचित ही था। स्वयं वे ही मुक्ते प्राप्त हुए हैं।

"साकेत" के प्रकाशित ग्रंशों को देख-मुनकर जिन मित्रों ने मुभे उत्साहित किया है, मैं हृदय से उनका ग्राभारी हूँ। खेद है, उनमें से गरोशशंकर जैसा बन्धु अब नहीं।

समर्थ सहायकों को पाकर भी अपने दोषों के लिए मैं उनकी ओट नहीं ले सकता। किसीकी सहायता से लाभ उठा ले जाने में भी तो एक क्षमता चाहिए। अपने मन के अनुकूल होते हुए भी कोई कोई बात कहकर भी मैं नहीं कह सका। जैसे नवम सर्ग में ऊर्मिला का चित्रकूट-सम्बन्धी यह संस्मरण—

मँभली माँसे मिल गई क्षमा तुम्हें क्या नाथ ? 'पीठ ठोककर ही प्रिये, मानें माँके हाथ।' परन्तु इसीके साथ ऐसाभी प्रसंग क्राया है कि मुफ्ते स्वयं अपने मन के प्रतिकूल ऊर्मिला का क्यन लिखना पड़ा है— मेरे उपवन के हिरिसा, आज बनचारी। मन ने चाहा कि इसे यों कर दिया जाय—

मेरे मानस के हंस, श्राज वनचारी।
परन्तु इसे मेरे ब्रह्म ने स्वीकार नहीं किया। क्यों, मैं स्वयं
नहीं जानता!

ऊर्मिला के विरह-वर्णन की विचार-वारा में भी मैंने स्वछन्दता से काम लिया है।

यों तो "साकेत" दो वर्ष पूर्व ही पूरा हो चुका था; परन्तु नवम सर्ग में तब भी कुछ शेष रह गया था छार भेरी भावना के अनुसार आज भी यह अधूरा है। यह भी अच्छा ही है। मैं चाहता था कि भेरे साहित्यिक जीवन के साथ ही "साकेत" की सामाप्ति हो। परन्तु जब ऐसा नहीं हो सका, तब ऊर्मिछा की निम्नोक्त आशा निराशा मयी उक्तियों के साथ उनका कम बनाये रखना ही मुझे उचित जान पड़ता है—

कमल, तुम्हारा दिन है और कुमुद, यामिनी तुम्हारी है, कोई हताश क्यों हो, स्राती सबकी समान वारी है। धन्य कमल, दिन जिसके, धन्य कुमुद, रात साथ में जिसके, दिन और रात दोनों, होते हैं हाय! हाथ में किसके?

मैथिलीशरण गुप्त

जय देवमन्दिर - देहली

सम-भाव से जिसपर चढ़ी,---

नृप-हेममुद्रा ग्रौर रंक-वराटिका।

मुनि-सत्य-सौरभ की कली-

कवि - कल्पना जिसमें बढी,

फूले फले साहित्य की वह वाटिका ।

## सूची

| प्रथम सर्ग    | १७  |
|---------------|-----|
| द्वितीय सर्ग  | *83 |
| तृतीय सग      | ६६  |
| चतुर्य सर्ग   | ६२  |
| पंचम सर्ग     | १२४ |
| षष्ठ सर्ग     | १५६ |
| सप्तम सर्ग    | १८२ |
| ग्रष्टुम सर्ग | २२० |
| नैवम सर्ग     | २६७ |
| दशम सर्ग      | ३४२ |
| एकादश सर्ग    | ३८८ |
| द्वादश सर्ग   | ४५० |

राम, तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्या ? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या ? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे ;

तुम न रमो तो मन तुममें रमा करे।

## साकेत

ì

स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया, भाग्य भास्कर उदयगिरि पर चढ गया। हो गया निर्गुए सगुएा-साकार है, ले लिया ग्रखिलेश ने ग्रवतार है। किसलिए यह खेल प्रभु ने है किया ? मनुज बनकर मानवी का पय पिया ? भक्त-वत्सलता इसीका नाम है, ग्रौर वह लोकेश लीला-धाम है। पथ दिखाने के लिए संसार को, दूर करने के लिए भू-भार को, सफल करने के लिए जन-दृष्टियाँ, क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियाँ ? ग्रसूर-शासन शिशिर-मय हेमन्त है, पर निकट ही राम-राज्य-वसन्त है। पापियों का जान लो ग्रब ग्रन्त है, भूमि पर प्रकटा ग्रनादि-ग्रनन्त है। राम-सीता, धन्य धीराम्बर-इला, शौर्य्यं-सह सम्पत्ति, लक्ष्मगा-ऊर्मिला । भरत कत्ती, माण्डवी उनकी क्रिया; कीर्ति-सी श्रुतिकीर्ति शत्रुप्तप्रिया। ब्रह्म की हैं चार जैसी पूर्तियाँ। ठीक वैसी चार माया-मूर्तियाँ। बन्य दशरथ-जनक-पुण्योत्कर्ष है; बन्य भगवद्भूमि - भारतवर्ष है!

देख लो, साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। केतु-पट अंचल-सहरा हैं उड़ रहे, कनक-कलशों पर ग्रमर-हग जुड़ रहे! सोहती हैं विविध - शालाएँ वड़ी, छत उठाये भित्तियाँ चित्रित खड़ी। गेहियों के चार-चिरतों की लड़ी, छोड़ती है छाप, जो उनपर पड़ी! स्वच्छ, सुन्दर ग्रीर विरत्नुत घर बने, इन्द्रधनुषाकार तोरण हैं तने। देव-दम्पति ग्रहु देख सराहते, उत्तरकर विधाम करना चाहते। फूल-फलकर, फैलकर जो हैं बढ़ी, दीर्घ छक्नों पर विविध बेर्ले चढ़ी।

पौरकन्याएँ प्रस्त - स्तूप कर, वृष्टि करती हैं यहीं से भूप पर। फूल - पत्ते हैं गवाक्षों में कड़े, प्रकृति से ही वे गये मानो गढ़े। दामनी भीतर दमकती है कभी। चन्द्र की माला चमकती है कभी। सर्वदा स्वच्छन्द छज्जों के तले, प्रेम के श्रादर्श पारावत पले। केश-रचना के सहायक हैं शिखी, चित्र में मानो श्रयोध्या है लिखी!

हिष्ट में वैभव भरा रहता सदा; झाएा में आमोद है बहता सदा। ढालते हैं शब्द श्रुतियों में सुधा, स्वाद गिन पाती नहीं रसना-क्षुधा!

कामरूपी वारिदों के चित्र-से, इन्द्र की श्रमरावती के मित्र-से, कर रहे नृप-शौध गगन-स्पर्श हैं, शिल्प - कौशल के परम श्रादर्श हैं। कोट-कलशों पर प्रगीत विहंग हैं, ठीक जैसे रूप, वैसे रंग हैं। वायु की गति गान देती है उन्हें, बाँसुरी की तान देती है उन्हें। ठौर ठौर ग्रनेक ग्रध्वर-यूप हैं, जो सुसंवत् के निदर्शन-रूप हैं। राघवों की इन्द्र-मैत्री के बड़े, वेदियों के साथ साक्षी-से खड़े, पूर्तिहासिक वृत्त जिनमें हैं खुदे, यत्र तत्र विशाल कीर्ति-स्तम्भ हैं, दूर करते दानवों का दम्भ हैं।

स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किन्तु सुरसरिता कहाँ, सरयू कहाँ? वह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को तारती! ग्रंगराग पुरागनाग्रों के घुले, रंग देकर नीर में जो हैं घुले,

दीसते उनसे विचित्र तरंग हैं, कोटि शक - शरास होते भंग हैं। है वनी साकेत नगरो नागरी, ग्राँर सात्विक-भाव से सरयू भरी। पुण्य की प्रत्यक्ष धारा वह रही, कर्गा-कोमल कल-कथा-सी कह रही। तीर पर हैं देव - मन्दिर सोहते, भावुकों के भाव मन को मोहते। ग्रास-पास लगी वहाँ फुलवारियाँ, हँस रही हैं स्विलिखलाकर क्यारियाँ।

है अयोध्या अवित की अमरावती, इन्द्र हैं दशरथ विदित वीरव्रती, वैजयन्त विशाल उनके धाम हैं, और नन्दन वन बने आराम हैं।

एक तरु के विविध सुमनों-से खिले, पौरजन रहते परस्पर हैं मिले। स्वस्थ, शिक्षित, शिष्ट, उद्योगी सभी, बाह्यभोगी, ग्रान्तरिक योगी सभी।

व्याधि की बाधा नहीं तन के लिए. श्राधि की शंका नहीं मन के लिए। चोर की चिन्ता नहीं धन के लिए, सर्व सूख हैं प्राप्त जीवन के लिए। एक भी आँगन नहीं ऐसा यहाँ, शिशून करते हों कलित-क्रीड़ा जहाँ। कौन है ऐसा ग्रभागा गृह कहो, साथ जिसके ग्रश्व-गोशाला न हो ? धान्य-धन परिपुर्श सबके धाम हैं, रंगशाला - से सजे अभिराम हैं। नागरों की पात्रता. नव नव कला. क्यों न दे ग्रानन्द लोकोत्तर भला ? ठाट है सर्वत्र घर या घाट है. लोक-लक्ष्मी की विलक्षरण हाट है। सिक्त, सिजित-पुर्श मार्ग श्रकाट्य हैं, घर सूघर नेपथ्य, बाहर नाट्य हैं!

ग्रलग रहती हैं सदा ही ईतियाँ, भटकती हैं जून्य में ही भीतियाँ। नीतियों के साथ रहती रीतियाँ,
पूर्ण हैं राजा-प्रजा की प्रीतियाँ।
पुत्र रूपी चार फल पाये यहीं,
भूप को श्रव श्रीर कुछ, पाना नहीं।
बस यहीं संकल्प पूरा एक हो,
शी झा ही श्रीराम का श्रभिषेक हो।

सूर्यं का यद्यपि नहीं ग्राना हुग्रा; किन्तु समभो, रात का जाना हुग्रा; क्यों कि उसके अंग पीले पड़ चले; रम्य - रत्नाभरण डीले पड़ चले। एक राज्य न हो, बहुत से हों जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ। बहुत तारेथे, अँघेरा कब मिटा, सूर्यं का ग्राना सुना जब, तब मिटा। नींद के भी पैर हैं कँपने लगे। देख लो, लोचन-कुमुद भाँपने लगे। वेष - भूषा साज ऊषा ग्रा गई, मुख-कमल पर मुस्कराहट छा गई।

पक्षियों की चहचहाहट हो उटी, चेतना की अधिक आहट हो उठी, स्वप्न के जो रंग थे वे धूल उठे, प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खल उठे। दीप-कूल की ज्योति निष्प्रभ हो निरी, रह गई ग्रव एक घेरे में घिरी। किन्तू दिनकर ग्रा रहा, क्या सोच है? उचित ही गुरुजन-निकट संकोच है। हिम-कर्गों ने है जिसे शीतल किया, ग्रीर मौरभ ने जिसे नव बल दिया. प्रेम से पागल पवन चलने लगा. सुमन-रज सर्वांग में मलने लगा ! प्यार से ग्रंचल पसार हरा - भरा , तारकाएँ खींच लाई हैं घरा। निरख रतन हरे गये निज कोष के, श्चन्य रंग दिखा रहा है रोष के। ठौर ठौर प्रभातियाँ होने लगीं, ग्रलसता की ग्लानियाँ घोने लगीं। कौन भैरव-राग कहता है इसे, श्रुति-पुटों से प्राग पीते हैं जिसे? दीखते थे रंग जो धूमिल ग्रभी, हो गये हैं ग्रव यथायथ वे सभी। सूर्य के रथ में ग्रक्ण हय जुत गये, लोक के घर-वार ज्यों लिप-पुत गये। सजग जग-जीवन उठा विश्रान्त हो, मरण जिसको देख जड़-सा भ्रान्त हो। दिख विलोडन, शास्त्रमन्थन सब कहीं। खुल गया प्राची दिशा का द्वार है, गगन-सागर में उठा क्या ज्वार है! पूर्व के ही भाग्य का यह भाग है! या नियति का राग-पूर्ण सुहाग है!

ग्रहरा-पट पहने हुए ग्राह्लाद में, कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में? प्रकट-मूर्तिमती उषा ही तो नहीं? कान्ति की किररों उजेला कर रहीं। यह सजीव सुवर्गं की प्रतिमा नई, ग्राप विधि के हाथ से ढाली गई। कनक-लितका भी कमल-सी कोमला , धन्य है उस कल्प-शिल्पी की कला ! जान पडता नेत्र देख बडे बडे-हीरकों में गोल नीलम हैं जडे। पद्मरागों से ग्रधर मानो वने : मोतियों से दाँत निर्मित हैं घने। ग्रौर इसका हृदय किससे है वना? वह हृदय ही है कि जिससे है बना। प्रेम-पूरित सरल कोमल चित्त से, तूल्यता की जा सके किस वित्त से? शारा पर सब अंग मानो चढ चुके, प्रारा फिर उनमें पड़े जब गड़ चुके। भलकता श्राता श्रभी तारुण्य है, भ्रा गुराई से मिला भ्रारुण्य है! लोल कुण्डल मण्डलाकृति गोल हैं, घन पटल-से केश, कान्त-कपोल हैं। देखती है जब जिधर यह सुन्दरी, दमकती है दामनी-सी द्यति-भरी। हैं करों में भूरि भूरि भलाइयाँ, लचक जातीं अन्यथान कलाइयाँ?

चूड़ियों के प्रथं, जो हैं मिएामयी, अंग की ही कान्ति कुन्दन बन गई। एक ग्रोर विशाल दर्पेण है लगा, पाइवं से प्रतिविम्ब जिसमें है जगा। मन्दिरस्था कौन यह देवी भला? किस कृती के ग्रथं है इसकी कला? स्वर्ग का यह सुमन घरती पर खिला; नाम है इसका जित ही "ऊर्मिला"। शील-सौरभ की तरंगें ग्रा रही, दिव्य-भाव भवाब्धि में हैं ला रही।

सौर्घासहद्वार पर ग्रब भी वही , बाँसुरी रस-रागिनी में वज रही । ग्रमुकरण करता उसीका कीर है , पंजरस्थित जो सुरम्य शरीर है । ऊर्मिला ने कीर-सम्मुख दृष्टि की , या वहाँ दो खंजनों की सृष्टि की ! मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ , रह गया वह देखता-सा स्थित हुआ ! प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा-"रे सुभाषी, बोल, चुप क्यों हो रहा ?" पार्व से सौमित्रि ग्रा पहुँचे तभी, ग्रौर बोले-"लो, बता दूँ मैं ग्रभी। नाक का मोती ग्रधर की कान्ति से. बीज दाडिम का समभकर भ्रान्ति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है, अन्य शुक यह कौन हैं।" यों वचन कहकर सहास्य विनोद से, मृग्ध हो सौमित्रि मन के मोद से। पद्मिनी के पास मत्त मराल-से, हो गये स्नाकर खडे स्थिर चाल से। चारु-चित्रित भित्तियाँ भी वे बड़ी, देखती ही रह गईं मानो खड़ी। प्रीति से ग्रावेग मानो ग्रा मिला. ग्रौर हार्दिक हास ग्राँखों में खिला। मुस्कराकर ग्रमृत बरसाती हुई, रसिकता में सुरस सरसाती हुई, ऊर्मिला बोली-"ग्रजी, तुम जग गये ? स्वप्र-निधि से नयन कब से लग गये ?"

''मोहिनी ने मन्त्र पढ़ जब से छुत्रा, जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ !" गत हुई संलाप में बहु रात थी, प्रथम उठने की परस्पर बात थी। "जागरण है स्वप्न से ग्रच्छा कहीं!" "प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं!" ''प्रेम की यह रुचि विचित्र सराहिए, योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिए ?" ''घन्य है प्यारी, तुम्हारी योग्यता, मोहिनी-सी मूर्ति, मंजू-मनोज्ञता। धन्य जो इस योग्यता के पास हैं; किन्तू मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ।" "दास बनने का बहाना किसलिए? क्या मुभे दासी कहाना, इसलिए ? देव होकर तुम सदा मेरे रहो, ग्रौर देवी ही मुभे रक्खो, ग्रहो !" ऊर्मिला यह कह तिनक चुप हो रही, तब कड़ा सौनित्रि ने कि "यही सही। तुम रहो मेरी हृदय-देवी सदा, मैं तुम्हारा हूँ प्रराय-सेवी सदा।" फिर कहा-- 'वरदान भी दोगी मुभे ? मानिनी, कुछ मान भी दोगी मुक्ते ?" र्जीमला वोली कि "यह क्या धर्म है ? कामना को छोड़कर ही कर्म है!" "िकन्तू मेरी कामना छोटी-बड़ी, है तुम्हारे पाद - पद्मों में पडी। त्याग या स्वीकार कुछ भी हो भले, वह तुम्हारी वस्तु ग्राश्वित-वत्सले !" "शस्त्रधारी हो न तुम, विष के बुभे , क्यों न काँटों में घसीटोगे मुक्ते! श्रवश श्रवला हूँ न मैं, कुछ भी करो, किन्तु पैर नहीं, शिरोरुह तव घरो !" "साँप पकडाग्रो तु मूभको निर्देये, देखकर ही विष चढ़े जिनका ग्रये! ग्रमृत भी पल्लव-पुटों में है भरा, विरस, मन को भी बना दे जो हरा। 'ग्रवश-ग्रबला'तुम?सकल बल वीरता, विश्व की गम्भीरता, ध्रुव-धीरता, बलि तुम्हारी एक बाँकी दृष्टि पर, मर रही है, जी रही है सृष्टि भर !

भूमि के कोटर, गृहा, गिरि, गर्त भी, शुन्यता नभ की, सलिल-स्रावर्त्त भी, प्रेयसी. किसके सहज - संसर्ग से, दोखते हैं प्राशायों को स्वर्ग-से? जन्म-भूमि-ममत्व कृपया छोडकर . चार-चिन्तामिंग-कला से होड़कर, कल्पवल्ली-सी तुम्हीं चलती हुई, बाँटती हो दिव्य-फल फलती हई !" ''खोजती हैं किन्तु ग्राश्रय मात्र हम , चाहती हैं एक तुम-सा पात्र हम; ग्रान्तरिक सुख-दु:ख हम जिसमें घरें, श्रीर निज भव-भार यों हलका करें। तदपि तुम-यह कीर क्या कहने चला ? कह ग्ररे, क्या चाहिए तुभको भला ?" ''जनकपुर की राज-कु**ञ्ज-विहारिका** , एक सूक्मारी सलौनी सारिका!" देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मरण हँसे, ऊर्मिला के नेत्र खंजन - से फँसे। "तोड़ना होगा धनुष उसके लिए;" "तोड़ डाला है उसे प्रभुने प्रिये!

स्तन्, टूटे का भलाक्या तोड़ना? कीर का है काम दाडिम फोडना,-होड़ दाँतों की तुम्हारे जो करे, जन्म मिथिला या ग्रयोध्या में धरे !" ललित ग्रीवा-भंग दिखलाकर ग्रहा ! र्जीमला ने लक्ष्य कर प्रिय को, कहा-"ग्रौर भी तुमने किया कुछ है कभी, या कि सूग्गे ही पढ़ाये हैं स्रभी ?" "वस तुम्हें पाकर ग्रभी सीखा यही!" बात यह सौमित्रि ने सस्मित कही। ''देख लुँगी'' - ऊर्मिला ने भी कहा ; विविध विध फिर भी विनोदामृत बहा। हार जाते पति कभी, पत्नी कभी, किन्तू वे होते ग्रधिक हर्षित तभी। प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है. हार में जिसमें परस्पर जीत है!

<sup>&#</sup>x27;'कल प्रिये, निज झार्य का झिभषेक है, सब कहीं आनन्द का अतिरेक है।

राम-राज्य विधान होने जा रहा, पूत पर पावन नया यूग आ रहा ! श्रब 'नया वर-वेश होगा श्रार्य का, ं ग्रौर साधन क्षत्र-कुल के कार्य का। हग सफल होंगे हमारे शीझ ही, सिद्ध होंगे सुकृत सारे शीघ्र ही।" ''ठीक है, पर कुछ मुभे देना कहो , सेंत-मेंत न दृष्टि-फल लेना कहो, तो तुम्हें ग्रभिषेक दिखला दुँग्रभी, हरय उसका सामने ला दुँसभी।" "चित्र क्या तुमने बनाया है ग्रहा?" हर्ष से सौमित्रि ने साग्रह कहा-"तो तनिक लाग्रो, दिखाग्रो, है कहाँ ? 'कुछ' नहीं मैं 'बहुत कुछ' दुंगा यहाँ !'' ऊर्मिला ने मूर्ति बनकर प्रेम की खींचकर मिंग-खचित मचिया हेम की, श्राप प्रियतम को बिठा उसपर दिया . ग्रौर लाकर चित्रपट सम्मुख किया ! चित्र भी था चित्र ग्रौर विचित्र भी . रह गये चित्रस्थ-से सौमित्र भी।

देख भाव-प्रवराता, वर-वर्गाता, वाक्य सुनने को हुई उत्कर्णता! तुलिका सर्वत्र मानो थी तुली, वर्गा-निधि-सी व्योम-पट पर थी खुली। चित्र के मिष, नेत्र विहगों के लिए, ग्राप मोहन-जाल माया थी लिये। सुध न ग्रपनी भी रही सौमित्र को , देर तक देखा किये वे चित्र को। ग्रन्त में बोले बड़े ही प्रेम से-"हे प्रिये, जीती रही तुम क्षेम से। दुर्ग-सम्मुख, दृष्टि-रोध न हो जहाँ ; हैं सभा-मण्डप बना विस्तृत वहाँ। भालरों में मजू मुक्ता हैं पहे, माँग में जिस भाँति जाते हैं गृहे। दीर्घ खम्भे हैं बने वैदूर्य के; ध्वज-पटों में चिह्न कुल-गुरु सूर्य के। भूमि के ग्रानन्द से नभ भी भरा, फूंल बरसाता हृदय लेकर हरा। तुर्य वादक बाल कूद उमंग में, श्रा गया है नृत्य के भी रंग में!

बज रही है द्वार पर जय-दुन्दभी र ग्रौर प्रहरी हैं खड़े प्रमुदित सभी। क्षौम के छत में लटकते गुच्छ हैं, सामने जिनके चमरभी तुच्छ हैं। पद्म-पंजों-से पटासन हैं पड़े, ग्रौर हैं बाघाम्बरों के पाँवडे। बीच में हैं रत्न-सिंहासन बना, छत्र ग्रौर वितान जिसपर है तना। श्रार्य दम्पति राजते श्रभिराम हैं, प्रकट तुलसी ग्रीर शालग्राम हैं !-सब सभासद शिष्ट हैं, नय-निष्ठ हैं; छोडते ग्रभिषेक-वारि वसिष्ठ हैं। ग्रार्य-ग्रार्या हैं तनिक कैसे भूके, ग्राज मानो लोक-भार उठा चुके! बरसती है खचित मिएायों की प्रभा , तेज में डूबी हुई है सब सभा ! स्र-सभा-गृह विम्ब इसका ही बडा, व्योम-रूपी काच में है जा पड़ा !. पंच-पुरजन-सचिव सब प्रमुदित बड़े, माण्डलिक नरवीर कैसे हैं खड़े।

हाथ में राजोपहार लिये हए, . देश-देश-विचित्र-वेश किये हुए। किन्तू मित्र नरेश सब कब ग्रा सके ? भरत भी न यहाँ वूलाये जा सके। यह तुम्हारी भावना की स्फूर्ति है, जो अपूर्ण कला उसीकी पूर्ति है। हो रहा है जो जहाँ, सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा ? किन्तु होना चाहिए कब क्या, कहाँ, . व्यक्त करती है कलाही यह यहाँ। ... मानते हैं जो कला के ग्रर्थ ही, <sup>"</sup>स्वार्थिनी करते कलाको व्यर्थही। . वह तुम्हारे ग्रौर तुम उसके लिए , ेंचाहिए पारस्परिकता ही प्रिये ! मञ्जरी-सी अँगुलियों में यह कला, देखकर मैं क्यों न सुध भूल्ँभला? क्यों न ग्रब मैं मत्त गज-सा भूम लूँ ? ''कर-कमल लाग्रो तुम्हारा चूम लूँ!'' । फ़ेर बढ़ाकर, जो कमल-सा था खिला, "मुस्कराई ग्रौर बोली ऊर्मिला—

''मत्त गज बनकर विवेक न छोड़ना , कर कमल कहकर न मेरा तोड़ना !" वचन सून सौमित्रि लज्जित हो गये. प्रेम - सागर में निमज्जित हो गये। पकड़कर सहसा प्रिया का कर वही , चूमकर फिर फिर उसे बोले यही-''एक भी उपमा तुम्हें भाती नहीं, ठीक भी है, वह तुम्हें पाती नहीं। सजग ग्रव इससे रहुँगा मैं सदा, अनुपमा, तुमको कहुँगा मैं सदा ! निरुपमे, पर चित्र मेरा है कहाँ?" ''प्रिय, तुम्हारा कौन-सा पद है यहाँ ?'' ''भावती, मैं भार लूं किस काम का ? एक सैनिक मात्र लक्ष्मरा राम का 🖒 "किन्तु सीता की बहन है ऊर्मिला। वाह, उलटा योग यह ग्रच्छा मिला 🕽 ग्रस्तु, कुछ देना तुम्हें स्वीकार हो , तो तुम्हारा चित्र भी तैयार हो 🥍 ''श्रौर जो न हुग्रा ?'' गिरा प्रिय ने कही . ''तो पलटकर स्राप मैं दुँगी वही 🕍

होड़कर यों ऊमिला उद्यत हई, श्रौर तत्क्षरा कार्य में वह रत हुई। ज्योति-सी सौमित्रि के सम्मुख जगी, चित्रपट पर लेखनी चलने लगी। ग्रवयवों की गठन दिखलाकर नई, ग्रमल जल पर कमल-से फले कई। साथ ही सात्विक-सुमन खिलने लगे, लेखिका के हाथ कुछ हिलने लगे! भलक ग्राया स्वेद भी मकरन्द-सा . पूर्ण भी पाटव हुआ कुछ मन्द-सा। चिब्रक-रचना में उमंग नहीं रुकी, रंग फैला लेखनी आगे भुकी। एक पीत तरंग - रेखा - सी बही , ग्रौर वह ग्रभिषेक-घट पर जा रही! हँस पड़े सौमित्रि भावों से भरे, ऊर्मिला का वाक्य था केवल "ग्ररे!" "रंग घट में ही गया, देखा, रही; तुम चिब्क घरने चली थीं, क्योंन हो ?" ऊर्मिला भी कुछ लजाकर हँस पड़ी, वह हँसी थी मोतियों की-सी लडी।

"वन पड़ी है ब्राजतो!" उसने कहा—
"क्या करूँ, बस में न मेरा मन रहा।
हारकर तुम क्या मुफ्ते देते कहो?
मैं वही दूँ, किन्तु कुछ का कुछ न हो।"
हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये,
ब्रौर बोले—"एक परिरम्भण प्रिये!"
सिमिट-सी सहसा गई प्रिय की प्रिया,
एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने दिया।
किन्तु घाते में उसे प्रिय ने किया,
ब्राप ही फिर प्राप्य अपना ले लिया!

बीत जाता एक युग पल-सा वहाँ।
सुन पड़ा पर हर्ष कलकल-सा वहाँ।
द्वार पर होने लगी विरुदावली,
गूँजने सहसा लगी गगनस्थली।
सूत, मागध, विन्दजन यश पढ़ उठे,
छन्द श्रौर प्रबन्ध नूतन गढ़ उठे।
मुरज, वीराग, वेस्सु श्रादिक बज उठे।
विज्ञ वैतालिक सुरावट सज उठे।

प्रथम सर्ग ४१

दम्पती चौंके, पवन-मण्डल हिला, चंचला-सी छिटक छूटी ऊमिला। तव कहा सौमित्रि ने—"तो अब चलूँ, याद रखना किन्तु जो बदला न लूँ? देखने कुल-वृद्धि-सी पाताल से, आ गये कुलदेव भी द्रुत चाल से। दिन निकल आया, विदा दो अब मुभे; फिर मिले अवकाश देखूँ कव मुभे?" ऊमिला कहने चली कुछ, पर रुकी, ग्रौर निज अंचल पकड़कर वह भुकी। भक्ति - सी प्रत्यक्ष भू - लग्ना हुई, प्रिय कि प्रभु के प्रेम में मन्ना हुई।

चूमता था भूमितल को श्रद्धं विधु-सा भाल, बिछ रहेथे प्रेम के हग-जाल बनकर बाल। छत्र-सासिर पर उठाथा प्राग्णपित काहाथ, हो रहीथी प्रकृति ग्रपने ग्राप पूर्णं सनाथ। इसके ग्रागे? बिदा विशेष; हुए दम्पती फिर ग्रनिमेष। किन्तु जहाँ है मनोनियोग, वहाँ कहाँ का विरह वियोग?

## दितीय सर्ग

लेखनी, ग्रब किस लिए विलम्ब ? बोल,--जय भारति, जय जगदम्ब । प्रकट जिसका यों हुन्ना प्रभात , देख ग्रब तु उस दिन की रात ।

धरा पर धर्मादर्श-निकेत, धन्य है स्वर्ग-सदृश साकेत। बढ़े क्यों ग्राज न हर्षोद्रेक? राम का कल होगा ग्रिभिषेक।

दशों दिक्पालों के गुरा-केन्द्र, धन्य हैं दशरथ मही - महेन्द्र। त्रिवेगी - तूल्य रानियाँ तीन, बहाती सूख-प्रवाह नवीन। मोद का ग्राज न ग्रोर न छोर, ग्राम्न वन-सा फूला सब ग्रोर। किन्तू हा ! फला न सूमन-क्षेत्र, कीट बन गये मन्थरा - नेत्र। देखकर कैकेयी यह हाल, ग्राप उससे बोली तत्काल-"ग्ररी, तूक्यों उदास है ग्राज, वत्स जब कल होगा युवराज?" मन्थरा बोली निस्संकोच-"ग्रापको भी तो है कुछ सोच?" हँसी रानी सुनकर वह बात, उठी अनुपम आभा अवदात। ''सोच है मुभको निस्सन्देह, भरत जो है मामा के गेह। सफल करके निज निर्मल-हष्टि, देख वह सका न यह सुख-सृष्टि!"

ठोककर अपना ऋर-कपाल, जताकर यही कि फूटा भाल, किंकरी ने तब कहा तुरन्त-''हो गया भोलेपन का ग्रन्त।'' न समभी कैकेयी वह बात, कहा उसने -- "यह क्या उत्पात? वचन क्यों कहती है तू वाम? नहीं क्या मेरा बेटा राम?" "और वे ग्रौरस भरत कुमार?" क्दासी बोली कर फटकार। कहा रानी ने पाकर खेद--"भला दोनों में है क्या भेद?" "भेद?"—दासी ने कहा सतर्क— ''सबेरे दिखला देगा ऋर्क। राजमाता होंगी जब एक, दूसरी देखेंगी ग्रभिषेक!" रोककर कैकेयी ने रोष. कहा—"देती है किसको दोष? राम की माँक्या कल या स्राज, कहेगा मुक्ते न लोक - समाज ?''

कहा दासी ने धीरज त्याग-''लगे इस मेरे मुहँ में ग्राग। मुक्ते क्या, मैं होती हैं कौन? नहीं रहती हैं फिर क्यों मौन? देखकर किन्तु स्वामि-हित-घात, निकल ही जाती है कुछ बात। इधर भोली हैं जैसी ग्राप. समभती सबको वैसी ग्राप! नहीं तो यह सीधा षडयन्त्र, रचा क्यों जाता यहाँ स्वतन्त्र? महारानी कौसल्या स्राज, सहज सज लेतीं क्या सब साज ?" कहा रानी ने -- "क्या षडयन्त्र? वचन हैं तेरे मायिक मन्त्र। हुई जाती हूँ मैं उद्भ्रान्त, खोलकर कह तू सब वृत्तान्त।'' मन्थरा ने फिर ठोका भाल-''शेष है ग्रब भी क्या कुछ हाल? सरलता भी ऐसी है व्यर्थ, समभ जो सके न ग्रर्थानर्थ।

भरत को करके घर से त्याज्य. राम को देते हैं नुप राज्य। भरत-से सूत पर भी सन्देह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह !" कहा कैकेयी ने सक्रोध-"दूर हो दूर ग्रभी निर्बोध! सामने से हट, ग्रधिक न बोल, द्विजिह्ने. रस में विष मत घोल। उड़ाती है तू घर में कीच, नीच ही होते हैं बस नीच। हमारे ग्रापस के व्यवहार, कहाँ से समभे तू अनुदार?" हुआ भूकुंचित भाल विशाल, कपोलों पर हिलते थे बाल। प्रकट थी मानो शासन-नीति . मन्थरा सहमी देख सभीत। तीक्ष्ण थे लोचन ग्रटल ग्रडोल . लाल थे लाली भरे कपोल। न दासी देख सकी उस ग्रोर. जला दे कहीं न कोप कठोर।

किन्तु वह हटी न अपने आप. खड़ी ही रही नम्र चुपचाप! ग्रन्त में बोली स्वर-सा साध-"क्षमा हो मेरा यह ऋपराघ। स्वामि-सम्मूख सेवक या भृत्य, ग्राप ही ग्रपराधी हैं नित्य। दण्ड दें कुछ भी ग्राप समर्थ, कहा क्या मैंने ग्रपने ग्रर्थ? समभ में श्राया जो कुछ मर्म, उसे कहनाथा मेरा धर्म। ंन था यह मेरा भ्रपना कृत्य, भर्तु हैं भर्त, भृत्य हैं भृत्य।" मही पर ग्रपना माथा टेक. भरा था जिसमें ग्रति ग्रविवेक, किया दासी ने उसे प्रशाम, ग्रौर वह चली गई ग्रविराम।

गई दासी, पर उसकी बात दे गई मानो कुछ ग्राघात—

'भरत-से सूत पर भी सन्देह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह!' पवन भी मानो उसी प्रकार श्रन्य में करने लगा पुकार<del>-</del> 'भरत-से सुत पर भी सन्देह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह!' गँजते थे रानी के कान. तीर-सी लगती थी वह तान-'भरत-से सूत पर भी सन्देह, ब्रलाया तक न उन्हें जो गेह!' मृति-सी बनी हई उस ठौर. खडी रहसकी न ग्रब वह ग्रौर। गई शयनालय में तत्काल. गभीरा सरिता-सी थी चाल। न सहकर मानो तन का भार, लेटकर करने लगी विचार। कहा तब उसने-"हे भगवान, ग्राज क्या सुनते हैं ये कान? मनोमन्दिर की मेरी शान्ति. बनी जाती है क्यों उत्क्रान्ति?

लगा दी किसने ग्राकर ग्राग? कहाँ था तू संशय के नाग? नाथ. कैंकेयी के वर-वित्त, चीरकर देखो उसका चित्त। स्वार्थ का वहाँ नहीं है लेश, बसे हो एक तुम्हीं प्राएोश ! सदा थे तुम भी परमोदार, हम्रा क्यों सहसा म्राज विकार? भरत-से सूत पर भी सन्देह, वूलाया तक न उसे जो गेह! न थी हम माँ-बेटे की चाह, ग्राह! तो खुली न थी क्या राह! मुक्ते भी भाई के घर नाथ, भेज क्यों दिया न सुत के साथ ? राज्य का ग्रधिकारी है ज्येष्ठ. राम में गुरा भी हैं सब श्रेष्ठ। भला फिर भी क्या मेरा वत्स शान्त रस में बनता वीभत्स? तुम्हारा अनुज भरत हे राम, नहीं है क्या नितान्त निष्काम?

जानते जितना तुम कुलधन्य, भरत को कौन जानता ग्रन्य? भरत रे भरत, शील-समुदाय, गर्भ में ग्राकर मेरे हाय! हम्रा यदि तू भी संशय-पात्र, दग्ध हो तो मेरा यह गात्र! ·चली जा पृथिवी, तु पाताल, :श्रापको संशय में मत डाल। कहीं तुभपर होता विश्वास, भरत में पहले करता वास। ग्रहे विश्वास, विश्व-विख्यात, किया है किसने तेरा घात? भरत ने ? वह है तेरी मूर्ति, ःराम ने ? वह है प्रारास्फूर्ति। देव ने ? वे हैं सदय सदैव, दिव ने ? हा घातक दुर्देव! तुभी क्या हे ग्रहष्ट, है इष्ट? ़सूर्य-कुल का हो ग्राज ग्रनिष्ट? बाँध सकता है कहाँ परन्तु-ऱ्राघवों को ग्रहष्ट का तन्तू?

भाग्य - वश रहते हैं बस दीन , वीर रखते हैं उसे ग्रधीन। हाय ! तब तूने ग्ररे ग्रहष्टं, किया क्या जीजी को ग्राकृष्ट ? जानकर ग्रबला, ग्रपना जाल-दिया है उस सरला पर डाल? किन्तू हा! यह कैसा सारल्य? सालता है जो बनकर शल्य। भरत-से सुत पर भी सन्देहं, बुलाया तक न उसे जो गेह! बहन कौसल्ये, कह दो सत्या, भरत था मेरा कभी ग्रपत्य ? पुत्र था कभी तुम्हारा राम 🕅 हाय रे! फिर भी यह परिगाम 🕴 किन्तु चाहे जो कुछ हो जाय. सहँगी कभी न यह अन्याय । करूँगी मैं इसका प्रतिकार, पलट जावे चाहे संसार 1 नहीं है कैकेयी निर्वोध पुत्र का भूले जो प्रतिशोध।

कहें सब मुफ्तको लोभासक्त, किंन्तु सुत, हुजो तून विरक्त।'

भरत की माँ हो गई अधीर, क्षोभ से जलने लगा शरीर। दाह से भरा सौतिया डाह, बहाता है वस विषप्रवाह। मानिनी कैकेयी का कोप बुद्धि का करने लगा विलोप। ग्रौर रह सकी न ग्रब वह शान्त, उंठी ग्राँधी-सी होकर भ्रान्त। एड़ियों तक ग्रा छूटे केशा, हुआ देवी का दुर्गा-वेश। पड़ा तब जिस पदार्थ पर हस्त , उसे कर डाला ग्रस्त-व्यस्त। तोडकर फेंके सब श्रृंगार, ग्रंश्रुमय-से थे मुक्ता-हार। मत्त करिग्गी-सी दलकर फूल, घूमने लगी ग्रापको भूल। चूर कर डाले सुन्दर चित्र;
हो गये वे भी ग्राज ग्रमित्र!
वताते थे ग्रा ग्राकर श्वास—
हृदय का ईर्ष्या - विह्ना - विकास।
पतन का पाते हुए प्रहार
पात्र करते थे हाहाकार—
"दोष किसका है, किसपर रोष,
किन्तु यदि ग्रब भी हो परितोष!"

इसी क्षरा कौसल्या ग्रन्थत्र,
नजाकर पट-भूषरा एकत्र—
त्रध्न को ग्रुवराज्ञी के योग्य,
दे रही थीं उपदेश मनोज्ञ।
इधर कैकेयी उनका चित्र
सींचती थी सम्मुख ग्रुपवित्र।
दोष-दर्शी होता है द्वेष गुरां को नहीं देखता त्वेष।
राजमाता होकर प्रत्यक्ष,
उसे करके वे मानो लक्ष

खड़ी हँसती है वारंवार हँसी है वह या ग्रसि की धार? उठी तत्क्षरा कैकेयी काँप, ग्रधर-दंशन करके कर चाप। भूमि पर पटक पटककर पैर, लगी प्रकटित करने निज वैर। ग्रन्त में सारे अंग समेट गई वह वहीं भूमि पर लेट। छोड़ती थी जब तव हुङ्कार, चुटीली फिर्गानी-सी फुङ्कार!

इधर यों हुन्रा रंग में भंग, ऊर्मिला इधर प्रारापित संग, भरत-विषयक ही वार्त्तालाप, छेड़कर सुनती थी चुपचाप। वताते थे लक्ष्मरा वह भेद, कि "इसका हैं हम सबको खेद। किन्तु अवसर था इतना अल्प, न आ सकते वे शुभ - संकल्प। परे थी और न ऐसी लग्न, पिता भी थे अतुरता-मग्न। चलो, अविभिन्न आर्य की मूर्ति करेगी भरत-भाव की पूर्ति।

इस समय क्या करते थे राम? हृदय के साथ हृदय-संग्राम। उच्च हिमगिरि-से भी वे धीर सिन्ध्-सम थे सम्प्रति गम्भीर। उपस्थित वह ग्रपार ग्रधिकार दीख पडता था उनको भार। पिता का निकट देख वन-वास हो रहे थे वे ग्राप उदास। हाय ! वह पितृ-वत्सलता-भोग, ग्रौर निज बाल्यभाव का योग, विगत-सा समभ एक ही संग, शिथिल-से थे उनके सब अंग। कहा वैदेही ने-''हे नाथ. ग्रभी तक चारों भाई साथ- भोगते थे तुम सम-सुख-भोग, व्यवस्था मेट रही वह योग। भिन्न-सा करके कौशलराज-राज्य देते हैं तूमको ग्राज। त्महें रुचता है यह श्रधिकार?" "राज्य है प्रिये, भोग या भार? बड़े के लिए बडा ही दण्ड! प्रजा की थाती रहे ग्रखण्ड। तदपि निश्चिन्त रहो तुम नित्य, यहाँ राहित्य नहीं, साहित्य। रहेगा साधू भरत का मन्त्र, मनस्वी लक्ष्मगा का बल तन्त्र। तुम्हारे लघु देवर का धाम, मात्र दायित्व-हेतु है राम।" "नाथ, यह राज-नियुक्ति पुनीत, किन्तू लघु देवर की है जीत। हम्रा जिनके मधीन नृप-गेह,-सचिव-सेनापति-सह सस्नेह!"

कोपना कैकेयी की बात— किसीको न थी ग्रभी तक ज्ञात। न जाने पृथ्वी पर प्रच्छन्न कहाँ क्या होता है प्रतिपन्न!

भूप क्या करते थे इस काल? लेखनी लिख उनका भी हाल। भूप बैठे थे कुलगुरु-संग, भरत का ही था छिड़ा प्रसंग। कहा कूलगृरु ने-"निस्सन्देह, खेद है भरत नहीं जो गेह। किन्त् यह अवसर था उपयुक्त कि नृप हो जावें चिन्ता-मुक्त।" भूप बोले — "हाँ, मेरा चित्त, विकल था ग्रात्म-भविष्य-निमित्त । इसीसे था मैं ग्रधिक ग्रधीर, **ग्राज है तो कल नहीं शरीर**! मारकर धोखे में मुनि-बाल हुग्राथा मुफ्तको शाप कराल।

कि 'तुमको भी निज पुत्र-वियोग वनेगा प्रारा-विनाशक रोग।' ग्रस्तु यह भरत-विरह ग्रक्लिष्ट दु:खमय होकर भी था इष्ट। इसी मिष पा जाऊँ चिरगान्ति सहज ही समभूँ तो निष्क्रान्ति!" दिया नूप को वसिष्ठ ने धैर्य . कहा-- "यह उचित नहीं ग्रस्थैर्य। ईश के इंगित के ग्रनुसार हम्रा करते हैं सब व्यापार।" ''ठीक है'' इतना कहकर भूप शान्त हो गये सौम्य शूभरूप। हो रहा था उस समय दिनान्त , वायू भी था मानो कुछ श्रान्त। गोत्र-गुरु ग्रौर देव भी ग्राद्य प्रगिति यूत पाकर ऋर्घ्यं सपाद्य, गये तब जाना था जिस स्रोर. चले नुप भी भीतर इस ग्रोर।

ग्ररुण सन्ध्या को ग्रागे ठेल, देखने को कुछ नूतन खेल, सजे विधु की बेंदी से भाल, यामिनी म्रा पहुँची तत्काल। सामने कैकेयी का गेह शान्त देखा नृप ने सस्नेह। मन्थरा किन्तु गई थी ताड कि यह है ज्वालामुखी पहाड़! पधारे तब भीतर भूपाल, वहाँ जाकर देखा जो हाल, रह गये उससे वे जड - तुल्य, बढा भय - विस्मय का बाहुल्य। न पाकर मानो ग्राज शिकार सिंहिनी सोती थी सविकार। कोप क्या इसका यह एकान्त प्रारण लेकर भी होगा शान्त? क्शल है यदि ऐसा हो जाय, भूप-मुख से निकला बस "हाय!" दूटकर यह तारा इस रात न जाने, करे न क्या उत्पात!

पड़ी थी बिजली - सी विकराल . लपेटे थे घन - जैसे बाल ! कौन छेडे ये काले साँप? ग्रवनिपति उठे ग्रचानक काँप। किन्तू क्या करते, धीरज धार. बैठ पृथिवी पर पहली बार, खिलाते - से वे व्याल विशाल. विनय पूर्वक बोले भूपाल-''प्रिये, किसलिए ग्राज यह क्रोध? नहीं होता कुछ मुभको बोध। तुम्हारा धन है मान अवश्य; किन्तू हैं मैं तो यों ही वश्य। जान पड़ता यह नहीं विनोद, श्राज यद्यपि सबको है मोद। सजे जाते हैं सुख के साज, क्या द:ख तम्रा भ्राज ग्रम्ल होकर भी मधुर रसाल, गया निज प्रग्य-कलह का काल, ग्राज होकर हम रागातीत, हुए प्रेमी से पितर पुनीत।

भरत की अनुपस्थिति का खेद, किन्तू है इसमें ऐसा भेद, निहित है जिसमें मेरा क्षेम, प्रिये, प्रत्यय रखता है प्रेम। हुआ हो यदि कुछ रोग-विकार, बुलाऊँ वैद्य, करूँ उपचा**र**। ग्रमृत भी मुभको नहीं श्रलभ्य, कि मैं है श्रमर-सभा का सभ्य। किया हो कहीं किसीने दोष कि जिसके कारण है यह रोष, बता दो तो तुम उसका नाम, दैव है निश्चय उसप**र** वाम**ा** सुन्ँ मैं उसका नाम सुमिष्ट, कौन-सी वस्तु तुम्हें है इष्ट? जहाँ तक दिनकर-कर-प्रसारं, वहाँ तक समभो निज स्रधिकार। किसीको करना हो कुछ दान, करो तो दुगना ग्राज प्रदान, भरा रत्नाकर-सा भण्डार रीत सकता है किसी प्रकार? माँगना हो तुमको जो म्राज
माँग लो, करो न कोप न लाज।
तुम्हें पहले ही दो वरदान
प्राप्य हैं, फिर भी क्यों यह मान?
याद है वह संवर-रग्ग-रंग,
विजय जब मिली ब्रग्गों के संग?
किया था किसने मेरा त्राग्ग?
विकल क्यों करती हो ग्रव प्राग्ग?

हुआ सचमुच यह प्रिय संवाद,
आ गई कैंकेयी को याद।
विना खोले फिर भी वह नेत्र
चलाने लगी वचन मय वेत्र।
"चलो, रहने दो भूठी प्रीति,
जानती हूँ मैं यह नृप-नीति।
दिया तुमने मुभको क्या मान,
वचन मय वही न दो वरदान?"
भूप ने कहा—"न मारो बोल,
दिखाऊँ कहो हृदय को खोल?

तुम्हींने माँगा कब क्या आप? प्रिये, फिर भी क्यों यह अभिशाप ? भला, माँगो तो कुछ इस वार, कि क्या दुँदान, नहीं, उपहार? मानिगी बोली निज ग्रनुरूप-"न दोगे वे दो वर भी भूप!" कहा नृप ने लेकर नि:श्वास-"दिलाऊँ मैं कैसे विश्वास? परीक्षा कर देखो कमलाक्षि, सुनो तुम भी सुरगरा, चिरसाक्षि! सत्य से ही स्थिर है संसार, सत्य ही सब धर्मी का सार. राज्य ही नहीं, प्राग्-परिवार, सत्य पर सकता हूँ सब वार।" सरल नृप को छलकर इस भाँति, गरल उगले उरगी जिस भाँति . भरत-सूत-मिएा की माँ मूदमान, माँगने चली उभय वरदान-"नाथ, मुभको दो यह वर एक-भरत का करो राज्य-ग्रभिषेक।

दूसरा, सुन लो, न हो उदास , चतुर्दश वर्ष राम-वन-वास !"

वचन सुन ऐसे क्रूर-कराल, देखते ही रह गये नृपाल। वज्र-सा पड़ा ग्रचानक टूट, गया उनका शरीर-सा छुट! उन्हें यों हतज्ञान - सा देख, ठोकती-सी छाती पर मेख, पुनः बोली वह भौहें तान-''मौन हो गये, कहो हाँ या न !'' भूप फिर भीन सके कुछ बोल, मूर्ति-से बैठे रहे ग्रडोल। दृष्टि ही भ्रपनी करुग-कठोर, उन्होंने डाली उसकी ग्रोर! कहा फिर उसने देकर क्लेश--''सत्य-पालन है यही नरेश? उलट दो बस तुम ग्रपनी बात , मरूँ मैं करके श्रपना घात।"

कहा तब नूप ने किसी प्रकार-"मरो तुम क्यों, भोगो ग्रधिकार। मरूँगा तो मैं अगति-समान, मिलेंगे तुम्हें तीन वरदान !'' देख ऊपर को ग्रपने ग्राप लगे नृप करने यों परिताप-"दैव, यह सपना है कि प्रतीति? यही है नर-नारी की प्रीति? किसीको न दें कभी वर देव, वचन देना छोडें नर-देव। दान में दुरुपयोग का वास, किया जावे किसका विश्वास? जिसे चिन्तामिशा-माला जान, हृदय पर दिया प्रधानस्थान, ग्रन्त में लेकर यों विष-दन्त. नागिनी निकली वह हा हन्त! राज्य का ही न तुभी था लोभ, राम पर भी था इतना क्षोभ? न था वह निस्पृह तेरा पुत्र? भरत ही था क्या मेरा पुत्र ? राम-से सूत को भी वनवास. सत्य है यह ग्रथवा परिहास? सत्य है तो सत्यानाश हास्य है तो हत्या-पाश !'' प्रतिध्वनि-मिप ऊँचा प्रासाद निरन्तर करता था ग्रनुनाद। पुनः बोले मुहँ फेर महीप— "राम, हा राम, वत्स, कूल-दीप !" हो गये गद्गद वे इस वार, तिमिरमय जान पड़ा संसार। गृहागत चन्द्रालोक-विधान जँचा निज भावी शव-परिधान! सौध बन गया इमशान-समान, मृत्यू-सी पड़ी केकयी जान। चिता के ग्रंगारे-से दीप. जलाते थे प्रज्वलित समीप! "हाय! कल क्या होगा?" कह काँप ; रहे वे घुटनों में मुहँ ढाँप। ग्रापसे ही ग्रपने को ग्राज छिपाते थे मानो नरराज!

वचन पलटें कि भेजें राम को वन में,
उभय विध मृत्यु निश्चित जानकर मन में,
हुए जीवन - मरगा के मध्य धृत - से वे;
बस ग्रर्द्ध जीवित, ग्रर्द्ध मृत - से वे।
इसी दशा में रात कटी,
छाती - सी पौ प्रात फटी।
ग्रस्मा भानु प्रतिभात हुग्रा,
विरूपाक्ष - सा ज्ञात हुग्रा!

## वतीय सर्ग

जहाँ ग्रभिषेक-ग्रम्बुद छा रहे थे, मयूरों-से सभी मुद पा रहे थे, वहाँ परिगाम में पत्थर पड़े यों, खड़े ही रह गये सब थे खड़े ज्यों। करें कब क्या, इसे बस राम जानें, वही ग्रपने ग्रलौकिक काम जानें। कहाँ है कल्पने! तू देख ग्राकर, स्वयं ही सत्य हो यह गीत गाकर।

बिदा होकर प्रिया से वीर लक्ष्मरा-हए नत राम के आगे उसी क्षरा। हृदय से राम ने उनको लगाया, कहा-"प्रत्यक्ष यह साम्राज्य पाया।" हग्रा सौमित्रि को संकोच सुनके, नयन नीचे हुए तत्काल उनके। न वे कुछ कह सके प्रतिवाद-भय से, समभते भाग्य थे ग्रपना हृदय से। कहा ग्रानन्दपूर्वक राम ने तब-"चलो, पितृ-वन्दना करने चलें श्रब।" हुए सौमित्रि पीछे, राम ग्रागे-चले तो भूमि के भी भाग्य जागे। ग्रयोध्या के ग्रजिर को व्योम जानो . उदित उसमें हुए सुरवैद्य मानो। कमल-दल-से बिछाते भूमितल में, गये दोनों विमाता के महल में।

पिता ने उस समय ही चेत पाकर, कहा-"हा राम, हा सुत, हा गुणाकर " सुना करुगा-भरा निज नाम ज्यों ही .-चिकत होकर बढ़े भट राम त्यों ही। अनुज-युत हो उठे व्याकुल बड़े वे , हए जाकर पिता-सम्मुख खड़े वे। दशा नूप की विकट संकटमयी थी. नियति-सी पास बैठी केकग्री थी। अनैसर्गिक घटा-सी छा रही थी, प्रलय-घटिका प्रकटता पारही थी। नृगति कुछ स्वप्नगत-से मौन रहकर-पुनः चिल्ला उठे-"हा राम !" कहकर। कहा तब राम ने — ''हे तात! क्या है? खड़ा हूँ राम यह मैं, बात क्या है? हए क्यों मौन फिर तुम ? हाय ! बोलो , उठो, म्रादेश दो, निज नेत्र खोलो।" वचन सूनकर फिरा फिर बोध नृप का, हुम्रापर साथ ही हुद्रोध नृपका। पलक सूजे हुए निज नेत्र खोले, रहे वे देखते ही, कुछ न बोले! पिता की देखकर ऐसी ग्रवस्था. भँवर में पोत की जैसी ग्रवस्था!

ग्रवनि की ग्रोर दोनों ने विलोका. बडे ही कष्ट से निज वेग रोका। बढाई राम ने फिर हष्ट्रि-रेखा. विमाता केकयी की ग्रोर देखा। कहा भी-''देवि! यह क्या है, सुनूँ मैं, कुसूम-सम तात के कण्टक चुन् मैं।" "सुनो, हे राम ! कण्टक ग्राप हैं मैं , कहँ क्या ग्रीर, बस, चुपचाप हूँ मैं।" हई चुप केकयी यह बात कहकर, रहेचुप राम भी ग्राघात सहकर! कहा सौमित्रि ने-"माँ ! चुप हुई क्यों ? चुभाती चित्त में हो यों सुई क्यों? न हो कण्टक पिता के हेत्, मानो , हमें पितु-भक्त भार्गव-तूल्य जानो।"

इसी क्षरा भूप ने कुछ शक्ति पाई, पिता ने पुत्र की दृढ़ भक्ति पाई। बढ़ाकर बाहु तब वे छटपटाये, उठे, पर पैर उनके लटपटाये!

चढाकर मौन-रोदन-रत्न-माला पिताको राम-लक्ष्मराने सँभाला। पिता ने भी किया ग्रिभिषेक मानो न रक्खी सत्य की भी टेक मानी! हृदय से भूप ने उनको लगाया. कहा-"विश्वास ने मुभको ठगाया !" निरखती केकयी थी भौंह तानें ; चढाकर कोप से दो दो कमानें! पकड़कर राम की ठोडी, ठहरके, तथा उनका बदन उस ग्रोर करके कहा गतधैर्य होकर भूपवर ने-"चली है, देख, तू क्या ग्राज करने ! ग्रभागिन ! देख, कोई क्या कहेगा ? यही चौदह बरस वन में रहेगा! विभव पर हाय! तू भव छोडती है, भरत का राम का जुग फोड़ती है! भरत का भी न ऐसे राज्य होगा; प्रजा-कोपाग्निका वह स्राज्य होगा। मरूँगा मैं तथा पछतायगी तू, यही फल अन्त में बस पायगी तू !"

हए ब्रावेग से भूपाल गद्गद, तरंगित हो उठा फिर शोक का नद। पनः करने लगे वे राम-रटना, समभाली राम ने भी सर्व घटना। विमाता बन गई ग्रांधी भयावह, हम्रा चंचल न तो भी स्याम घन वह ! पिता को देख तापित भूमितल-सा, बरसने यों लगा वर-वाक्य जल-सा-"अरे यह बात है, तो खेद क्या है? भरत में श्रीर मुभमें भेद क्या है? करें वे प्रिय यहाँ निज कर्म-पालन , करूँगा मैं विपिन में धर्म-पालन । पिता! इसके लिए ही ताप इतना! तथाः माँ को ग्रहो ! ग्रिभशाप इतना ! न होगी ग्रन्य की तो राज-सत्ता, हमारी ही प्रकट होगी महत्ता। उभय विध सिद्ध होगा लोक-रंजन, यहाँ जन-भय वहाँ मुनि-विन्न-भंजन । मुभी था ग्राप ही बाहर विचरना; धराका धर्म-भय था दूर करना।

करो तुम धैर्य-रक्षा, वेश-रक्षा, करूँगा क्या न मैं ग्रादेश-रक्षा? मुभे यह इष्ट है, चिन्तित न हो तुम, पड़ूँ मैं आग में भी जो कहो तुम ! तुम्हीं हो तात! परमाराध्य मेरे, हुए सब धर्म ग्रब सुखसाध्य मेरे। श्रभी सबसे बिदा होकर चला मैं, करूँ क्यों देर शुभ विधि में भला मैं ?" हुए प्रभु मौन आज्ञा के लिए फिर, विवश नृप भी हुए ग्रत्यन्त ग्रस्थिर। "हुए क्यों पुत्र तुम हे राम! मेरे? यही हैं क्या पिता के काम मेरे! विधाता!-"बस न फिर कुछ कह सके वे, हुए मूच्छित, न बाधा सह सके वे। धसकते-सी लगी नीचे धरा भी! पसीजी पर न पाषासी जराभी!

निरखते स्वप्न थे सौमित्र मानो ! स्वयं निस्पन्द थे, निज चित्र मानो !

समभते थे कि मिथ्याऽलीक है यह, यही बोले कि-"माँ! क्या ठीक है यह ?" कहा तब केकयी ने-'क्या कहूँ मैं? कहूँ तो रेगुका बनकर रहूँ मैं! खड़ी हूँ मैं, बनो तुम मातृघाती, भरत होता यहाँ तो मैं बताती।" गई लग आग-सी, सौमित्रि भड़के, ग्रधर फड़के, प्रलय-घन-तुल्य तड़के ! ''ग्ररे, मातृत्व तू ग्रब भी जताती ; ठसक किसको भरत की है बताती ? भरतको मारडालूँ ग्रौर तुभको, नरक में भी न रक्ख्ँ ठौर तुभःको ! युधाजित् ग्राततायी को न छोड़ँ, बहन के साथ भाई को न छोड़ूँ। बुला ले सब सहायक शीघ्र श्रपने, कि जिनके देखती है व्यर्थ सपने। सभी सौमित्रिका बल ग्राज देखें. कुचक्री चक्र का फल ग्राज देखें। भरत को सानती है ग्रापमें क्यों? पड़ेंगे सूर्यवंशी पाप में क्यों?

हए वे साध तेरे पुत्र ऐसे-कि होता कीच से है कंज जैसे। भरत होकर यहाँ क्या ग्राज करते, स्वयं ही लाज से वे इव मरते! तुभी सुत-भक्षिग्गी साँपिन समभते, निशा को. मूहँ छिपाते, दिन समभते ! भला वे कौन हैं जो राज्य लेवें, पिता भी कौन हैं जो राज्य देवें? प्रजा के ग्रर्थ है साम्राज्य सारा, मुकूट है ज्येष्ठ ही पाता हमारा।" वचन सून केकयी कुछ भी न बोली, गरल की गाँठ होठों पर न घोली। विवश थी, वाक्य उनके सह गई वह, ग्रधर ही काटकर बस रह गई वह। ग्रनुज की ग्रोर तब ग्रवलोक करके, कहा प्रभु ने उन्हें यों रोक करके-"रहो, सौमित्रि ! तुम क्या कह रहे हो ? सँभालो वेग, देखो, वह रहे हो !" "रहँ ?"-सौमित्रि बोले-"चुप रहूँ मैं ? तथा ग्रन्याय चूप रहकर सहैं मैं?

ग्रसम्भव है कभी होगा न ऐसा, वही होगा कि है कुल-धर्म जैसा। चलो, सिंहासनस्थित हो सभा में, वही हो जो कि समुचित हो सभा में। चलें वे भी कि जो हो विव्रकारी, कहो तो लौट दुँ यह भूमि सारी ? खडा है पाइवें में लक्ष्मण तुम्हारे, मरें ग्राकर ग्रभी ग्ररिगरा तुम्हारे। ग्रमर गए। भी नहीं ग्रनिवार्य मुभको , सुन्ँ मैं कौन दुष्कर कार्य मुभको ! तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, स्वयं सौमित्रि ही ग्रागे ग्रड़ेगा। मुभे ग्रादेश देकर देख लीजे, न मन में नाथ! कुछ संकोच कीजे। इधर मैं दास लक्ष्मगा हूँ तुम्हारा , उधर हो जाय चाहे लोक सारा। नहीं ग्रधिकार ग्रपना वीर खोते, उचित ग्रादेश ही हैं मान्य होते। खड़ी है माँ बनी जो नागिनी यह, अनार्या की जनी, हतभागिनी यह,

अभी विषदन्त इसके तोड दंगा, न रोको तुम, तभी मैं शान्त हुँगा। बने इस दस्यूजा के दास हैं जो . इसीसे दे रहे वनवास हैं जो. पिता हैं वे हमारे या-कहें क्या ? कहो हे स्रार्य ! फिर भी चुप रहूँ क्या ?" कहा प्रभु ने कि — ''हाँ, बस चुप रहो तुम अरुन्तुद वाक्य कहते हो ग्रहो ! तुम ! जताते कोप किसपर हो, कहो तुम ? सुनो, जो मैं कहूँ, चंचल न हो तुम। मुभे जाता समभकर ग्राज वन को. न यों कलूषित करो प्रेमान्ध मन को ! तुम्हींको तात यदि वन-वास देते. उन्हें तो क्या तुम्हीं यों त्रास देते ? पिता जिस धर्म पर यों मर रहे हैं, नहीं जो इष्ट वह भी कर रहे हैं, उन्हीं कुल-केतु के हम पुत्र होकर-करें राजत्व क्या वह धर्म खोकर ? प्रकृति मेरी स्वयं तुम जानते हो, वृथा हठ हाय ! फिर क्यों ठानते हो ?

बडों की बात है ग्रविचारगीया, मुकूट-मिएा-तूल्य शिरसा धारेगीया। वचन रवखे विना जो रह न सकते, तदपि वात्सल्य-वश कृछ कह न सकते, उन्हीं पितृदेव का श्रपमान लक्ष्मरा ? किया है ग्राज क्या कुछ पान लक्ष्मरा ! उऋग होना कठिन है तात ऋग से . ग्रधिक मुभको नहीं है राज्य तुरा से। मनःशासक बनो तुम, हठ न ठानो , ग्रखिल संसार ग्रपना राज्य जानो । समभ लो, दैव की इच्छा यही है; करे जो कुछ कि वह होता वही है। मूभे गौरव मिला है ग्राज, ग्राग्रो, बिदा देकर प्रस्पय से जी जुड़ा स्रो।" बढीं तापिच्छ-शाखा-सी भुजाएँ-म्रन्ज की म्रोर दायें म्रौर बायें। जगत् संसार मानो क्रोड्गत था, क्षमा-छाया तले नत था. निरत था।

मिटा सौमिति का वह कोप सारा , उमड़ आई अचानक अश्रु-धारा। पदाब्जों पर पड़ें वे आप जब तक — किया प्रभु ने उन्हें भुजबद्ध तब तक। मिले रावे-चन्द्र-समयुग बन्धु ज्यों ही , असा का तम चतुर्दिक देख त्यों ही , लगे बालक-सहश मृप वृद्ध रोने , विगत सर्वस्व-सा समभा उन्होंने!

कहा इस श्रोर श्रग्नज से श्रनुज ने, पकड़ उनके चरएा उस दीर्घ मुज ने— "वही हो जो तुम्हें हो इष्ट मन में, बने नूतन श्रयोध्या नाथ वन में! भले ही दैव का बल दैव जाने, पुरुष जो है न क्यों पुरुषार्थ माने? हुआ, कुछ भी नहीं मैं जानता हूँ, तुम्हें जो मान्य है सो मानता हूँ। बिदा की बात किससे श्रीर किसकी? श्रपेक्षा कुछ नहीं है नाथ! इसकी।

मुभे यदि मारना है, मार डालो, निकालो तो न जीते जी निकालो । प्रभो ! रक्खो सदा निज दास मुभको , कि निष्कासन न हो गृह-वास मुभःको । ग्रयोध्या है कि यह उसका चिता-वन ? करूँगा क्या यहाँ मैं प्रेत-साधन ?" ''ग्ररे, यह क्या''-कहा प्रभु ने कि ''यह क्या ? समभते हो बिदा को तुम विरह क्या ? तम्हें क्या योग्य है उद्वेग ऐसा? सूनो, जो चित्त में है, दूर कैसा? पिता हैं और हैं माता यहाँ पर, भरत-शत्रुन्न-से भ्राता यहाँ पर , ग्रनुज! रहना उचित तुमको यहीं है, यहाँ जो है त्रिदिव में भी नहीं है। मुभे वन में न कुछ ग्रायास होगा, सतत मूनि-वृन्द का सहवास होगा। पिता की स्रोर देखो, धर्म पालो. अरे, मूर्च्छत हए फिर वे, सँभालो !"

किया उपचार दोनों ने पिता का, उन्हें चैतन्य था चढ़ना चिता का। खड़ी थी केकयी, पर चित्त चल था;— "कहा जो राम ने सच था कि छल था?"

सँभलकर कुछ किसी विध भूप बोले-विकल सौमित्रि से इस भाँति वोले-"कहो फिर वत्स! जो पहले कहा था, वही गर्जन मुभे सुख देरहा था। नहीं हैं मैं पिता सचमुच तुम्हारा, (यही है क्या पिता की प्रीति धारा?) तदपि सत्पुत्र हो तुम शूर मेरे, करो सब दुःख लक्ष्मण दूर मेरे। मुभे वन्दी वनाकर वीरता से, करो ग्रभिषेक-साधन धीरता से। स्वयं निःस्वार्थं हो तुम, नीति रक्लो , न होगा दोष कुछ, कुल-रीति रक्खो। भरत था ग्राप ही राज्याधिकारी, हम्रापर राज्य से भी राम भारी।

उसीसे हा ! न वंचित यों भरत हो , भले ही वाम वामा लोभरत हो । सुनो, हे राम ! तुम भी धर्म धारो , पिता को मृत्यु के मुहँ से उवारो । न मानो ग्राज तुम ग्रादेश मेरा , प्रवल उससे नहीं क्या क्लेश मेरा ?"

भरत की माँ डरी सुन भूप-वाणी, कहीं वह राम-लक्ष्मण ने प्रमाणी! पितत क्या उन्नतों के भाव जानें? उन्हें वे ग्राप ही में क्यों न सानें!

कहा प्रभु ने—"पिता! हा! मोह इतना! विचारो किन्तु होगा ब्रोह कितना? तुम्हारा पुत्र मैं ग्राज्ञा तुम्हारी— न मानूँ, तो कहे क्या सृष्टि सारी? प्रकट होगा कपट ही हाय! इससे, न माँ के साथ होगा न्याय इससे। मिटेगी वंश-मर्यादा हमारी, बनेंगे हम ग्रगौरव - मार्गचारी। कहाँ है हा ! तुम्हारा धैर्य वह सब ? कि कौशिक-संग भेजा था मुक्ते जब। लडकपन भूल लक्ष्यरम का सदय हो . हमारा वंश नूतन कीर्तिमय हो , क्षमातृम भी करो सौमित्र को माँ! न रक्खो चित्त में उस चित्र को माँ! विरत तुम भी न हो ग्रव ग्रौर भाई! ग्ररे. फिर तात ने संज्ञा गँवाई ! रहुँगा में यहाँ ग्रव और जब तक-बढ़ेगा मोह इनका और तब तक। करूँ प्रस्थान इससे शीघ्र ही ग्रब, इन्हें दें सान्त्वना मिलकर स्वजन सब।" प्रसाति-मिस निज मुकूट-सर्वस्व देकर, चले प्रभू तात की पद-धूलि लेकर। चेले उनके अनुज भी अनुसरण कर, सभीको छोड, सेवा को वरण कर!

कहा प्रभु ने कि—"भाई! बात मानो, पिता की ग्रोर देखो, हठ न ठानो।"

कहा सौमित्रि ने कर जोड़कर तब-"रहा यह दास तुमको छोडकर कब ? रहे क्या माज जाता देख वन को ? करो दोषी न इतना नाथ ! जन को । तुम्हीं माता, पिता हो और भ्राता ; तुम्हीं सर्वस्व मेरे हो विधाता। रहुँगा मैं, कहोगे तो रहुँगा, नरक की यातना को भी सहँगा। विनश्वर जीव होता तो न सहता, तदिप क्या रह सकेगा देह दहता? कला, क्रीड़ा, क्तूक, मृगयाऽभिनय में, सभा-संलाप, निर्णय ग्रौर नय में, जिसे है साथ रक्खा नाथ ! तूमने , उसीसे ग्राज खींचा हाथ तुमने ! यहाँ मेरे विना क्या रुक रहेगा? न श्रपना भार भी यह तन सहेगा। त्रम्हीं हो एक अन्तर्वाह्य मेरे, नहीं क्या फूल-फल भी ग्राह्य मेरे! न रक्लो म्राज ही यदि साथ मुभको, चले जाग्रो हटाकर नाथ! मुभको।

न रोक्गा, रहुँगा जो जियुँगा, ग्रमृत जव है पिया, विष भी पियंगा।" हए गद्गद् यहीं रघुनन्दनानुज, शिशिर-करा-पूर्ण मानो प्रातरम्बूज, खडे थे मुर्य-कुल के सुर्य सम्मुख, न जानें देव समभे दृ:खया सूख? ग्रनुज को देख सम्मुख दीन रोते, दयामय क्या द्रवित ग्रव भी न होते ? "ग्रहो! कातर न हो, सौमित्रि! स्राम्रो, सदा निज राम का ग्रद्धांश पाग्रो। यही है ग्राज का-सा यह सबेरा, मिटा राजत्व वन में भी न मेरा! अनुज! मुभसे न तुम न्यारे कभी हो, स्हृत्, सहचर, सचिव, सेवक सभी हो।" वचे सौमित्रि मानो प्रारा पाकर, वची त्यों केकयी भी त्रारा पाकर। न रहना था न रखना था किसीको, सहज सन्तोष कहते हैं इसीको।

निकलकर अग्रजानुज तब वहाँसे, चले, पर शब्द यह कैसा, कहाँ से। ''मुभे इस मृत्यू-मूख में छोडकर यों, चले हा पूत्र ! तुम मुहँ मोड़कर, क्यों ?" कहा प्रभू ने कि-"भाई ! क्या कहाँ मैं ? पिता का शोक यह कैसे हरूँ मैं? हुआ है वैर्य सहसा नष्ट उनका, चलो. कातर न कर दे कष्ट उनका।" बढाकर चाल ग्रपनी ग्रौर थोडी. उन्होंने एक लम्बी साँस छोडी! न थी अपने लिए वह साँस निकली, फँसाती जो यहाँ यह फाँस निकली। चले दोनों ग्रलौकिक शान्तिपूर्वक-कि भ्राये थे यथा विश्रान्तिपूर्वक ! श्रजिर-सर के बने युग हंस थे वे, स्वयं रवि-वंश के अवतंस थे वे। भुकाकर सिर प्रथम फिर टक लगाकर, निरखते पार्वं से थे भृत्य ग्राकर। यहीं होकर सभी यद्यपि गये थे, तदपि वे दीखते सबको नग्ने थे!

लगे माँके महल को घूमने जब-''जियो, कल्यारा हो'' यह सुन पड़ा तव। सुमन्त्रागम समभकर रुक गये वे. ''ग्रहा ! काका,'' विनय से भुक गये वे । सचिववर ने कहा-"भैया ! कहाँ थे ?" बताया राम ने उनको, जहाँ थे। कहा फिर-"तात ग्रातुर हो रहे हैं, मिलो तुम शीघ्र, धीरज खो रहे हैं।" हुई सूनकर सचिववर को विकलता, रहा "क्यों?" भी निकलता ही निकलता! श्रमंगल पूछना भी कष्टमय है, न जानें क्या न हो, ग्रस्पष्ट भय है। न थी गति किन्तु बोले वे-''हुग्रा क्या ? हमें भी ग्रब विकारों ने छुत्रा क्या? मुभे भी हो रहा था सोच मन में, ग्रभी तक ग्राज नृप क्यों हैं शयन में। बुलाऊँ वैद्य या मैं देख ग्राऊं, सभागत सभ्यगए। को क्या बताऊँ ? कुशल हो, विघ्न होते गूढ़तर यों, इधर तुम जा रहे हो लौटकर क्यों ?" कहा सौमित्रि ने-''हे तात सूनिए, उचित-अनुचित हृदय में आप गुनिए। कि मभली माँ हमें वन भेजती हैं, भरत के अर्थ राज्य सहेजती हैं।" निरखकर सामने ज्यों साँप भारी. सहम जावे अचानक मार्गचारी। सचिववर रह गये त्यों भ्रान्त होकर , रुका निःश्वास भी क्या श्रान्त होकर ! सँभलकर अन्त में इस भाँति बोले-कि ''ग्राये खेत पर ही दैव, श्रोले ! कहाँ से यह कुमति की वायू आई. किनारे नाव जिससे डगमगाई! भरत दशरथ पिता के पुत्र होकर-न लेंगे, फेर देंगे राज्य रोकर। विना समभी भरत का भाव सारा. विपिन का व्यर्थ है प्रस्ताव सारा। न जानें दैव को स्वीकार क्या है ? रहो, देख्ँ कि यह व्यापार क्या है ? न रोकुँगा तुम्हें मैं धर्म-पथ से, तदिप इति तक समभ लूँ मर्म ग्रथ से।"

## तृतीय सर्ग

उत्तर की अनपेक्षा करके आँसूरोक मुमन्त्र, चले भूप की ग्रोर वेगसे, घूमा अन्तर्यन्त्र। ''अरे!''मात्र कहकरही उनको रहेदेखतेराम, और रामको रहेदेखते लक्ष्मणा लोक ललाम।

> चले फिर रघुवर माँ से मिलने, बढ़ाया घन-सा प्राग्गानिल ने! चले पीछे लक्ष्मग्ग भी ऐसे— भाद्र के पीछे ग्रास्विन जैसे।

## चतुर्थ सर्ग

करुणा - कंजारण्य - रवे !

गुणा - रत्नाकर, ग्रादि-कवे !

कविता-पितः ! कृपा वर दो ,

भाव - राशि मुभ्भमें भर दो ।

चढ़कर मंजु - मनोरथ में ,

ग्राकर रम्य राज - पथ में ,

दर्शन .करूँ तपोवन का ,

यही इष्ट है इस जन का ।

सूख से सद्यः स्नान किये, पीताम्बर परिधान किये. पवित्रता में पगी हुईं, देवार्चन में लगी हुई, मृतिमयी ममता - माया , कौसल्या कोमलकाया. थीं स्रतिशय स्नानन्दयुता, पास खड़ी थीं जनकसूता। गोट जड़ाऊ घुँघट की-बिजली जलदोपम पट की ,-परिधि बनी थी विध्-मुख की, सीमा थी सुषमा-सुख की। भाव-सुरिभ का सदन ग्रहा! ग्रमल कमल-सा वदन ग्रहा! ग्रधर छबीले छदन ग्रहा! कुन्द - कली - से रदन ग्रहा ! साँप खिलाती थीं ग्रलकें. मधुप पालती थीं पलकें; ग्रीर कपोलों की भलकें उठती थीं छवि की छलकें!

गोल गोल गोरी बाहें-दो ग्राँखों की दो राहें। भाग सुहाग पक्ष में थे. अंचलबढ़ कक्ष में थे! थी कमला - सी कल्यारगी : वागाी में वीगापागाी। 'माँ! क्या लाऊँ?' कह कहकर — पूछ रही थीं रह रहकर। सास चाहती थीं जब जो,-देती थीं उनको सब सो। कभी ग्रारती, धूप कभी, सजती थीं उपकररण सभी। देख देख उनकी ममंता, करती थीं उसकी समता। ग्राज ग्रतुल उत्साह-भरे, थे दोनों के हृदय हरे। दोनों शोभित थी ऐसी-मेना श्रौर उमा जैसी। मानो वह भू-लोकन था, वहाँ दुःख वा शोकन था।

प्राग्एप्रद था पवन वहाँ, ऐसा पुण्यस्थान कहाँ? ग्रमृत-तीर्थ का तट-सा था, ग्रन्तर्जगत् प्रकट-सा था!

इसी समय प्रभु अनुज-सहित—
पहुँचे वहाँ विकार-रहित।
जब तक जाय प्रगाम किया,
माँ ने आशीर्वाद दिया।
हँस सीता कुछ सकुचाईँ,
ग्राँखें तिरछी हो ग्राईँ।
लज्जा ने घूँघट काढ़ा—
मुख का रंग किया गाढ़ा।
"बहू! तिनक ग्रक्षत-रोली,
तिलक लगा दूँ" माँ बोली—
"जियो, जियो, वेटा! आग्रो,
पुजा का प्रसाद पाग्रो।"

लक्ष्मण ने सोचा मन में —
"जानें देंगी ये वन में ?

प्रभु इनको भी छोड़ेंगे, तो किस धन को जोड़ेंगे? मभली माँ! तूमरी न क्यों; लोक-लाज से डरी न क्यों?' लक्ष्मरा ने निःश्वास लिया, माँके जान सु-वास लिया!

बोले तब श्रीराघव यों— धर्मधीर नवघन-रव ज्यों— "माँ! मैं श्राज कृतार्थ हुग्रा, स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुग्रा। पावनकारक जीवन का, मुफ्तको वास मिला वन का। जाता हूँ मैं ग्रभी वहाँ, राज्य करेंगे भरत यहाँ।" माँ को प्रत्यय भी न हुग्रा, इसीलिए भय भी न हुग्रा! समभीं सीता किन्तु सभी, खिंची हृदय पर भय-रेखा, पर माँ ने न उधर देखा। बोलीं वे हँसकर—"रह तू, यह न हँसी में भी कह तू। तेरा स्वत्व भरत लेगा? वन में तुमें भेज देगा? वही भरत जो भ्राता है, क्या तू मुफे डराता है? लक्ष्मण् ! यह दादा तेरा,— धैर्य देखता है मेरा! ऐं! लक्ष्मण् तो रोता है! ईश्वर यह क्या होता है!"

उनका हृदय सशंक हुआ, उदित अशुभ आतंक हुआ। "सच हैं तब क्या वे बातें? दैव ! दैव ! ऐसी घातें!" काँप उठीं वे धरती घूमी या वे ही। बैठीं फिर गिरकर मानो , जकड़ गईं घिरकर मानो , ग्राँखें भरीं, भुवन रीता , जलट गया सब मनचीता ! सीता से थामीं जाकर— रहीं देखती टक लाकर ।

प्रभु बोले—"माँ! भय न करो , एक अविध तक धैर्य धरो । मैं फिर घर श्राजाऊँगा , वन में भी सुख पाऊँगा।" "हा! तब क्या निष्कासन है? यह कैसा वन-शासन है? यह कैसा वन-शासन है? तू सबका जीवन-धन है, किसका यह निर्दयपन है? क्या तुभसे कुछ दोष हुग्रा। ग्रामेप प्राधिनी मैं हूँगी, प्रभु से क्षमा माँग लूँगी।

पथ लेते है ये वन का!" , कि मि की मि किसमें उक . कि किलची इहि किन्म , कि क्छिर एए-१५में हुन्की निस्ति ऐसा त्याग किया ? भाष्य राज्य भा छोड़ दिया ' याप्त पुण्य हे आप इन्हे। हैं सकता कव पाप इन्हें सब सद्गेर्गा-बारक ई दा। , फ्र है कराकरहू - व्राह । विक्रम १५६ विक्रम , डिंम ताक इंकि ड्रम ! रिम'' हरन, दण्डतो भूतही है।" , है हि पस्तुत हो है, वेटा लक्ष्म्या ! तू कह जा। , 1र हर 15 म्ह हू 1नधर नस्स ! हुआ क्या, वता मुभी। समा दिवावेगा न तुभ र , 17म फन्ने जिन्ने प्रि , १७५ सारमामक्ष १४६

"समभ गई. मैं समभ गई. कैकेयी की नीति नई। मुभे राज्य का खेद नहीं, राम-भरत में भेद नहीं। मॅंभली बहन राज्य लेवें, उसे भरत को दे देवें। पुत्रस्नेह धन्य उनका, हठ है हृदय-जन्य उनका। मूभी राज्य की चाह नहीं, उसपर कुछ भी डाह नहीं। मेरा राम न वन जावे. यहीं कहीं रहने पावे। उनके पैर पड़ेंगी मैं, कहकर यही ग्रड्गी मैं-भरत-राज्य की जड़न हिले, मुक्ते राम की भीख मिले!"

<sup>&#</sup>x27;'नहीं, नहीं, यह कभी नहीं ; दैन्य विषय बस रहे यहीं।'

रुकें राम-जननी जब तक, गंजी नई गिरा तब तक, चिकत दृष्टियाँ व्याप्त हुईं, वहाँ सूमित्रा प्राप्त हुई। बधु ऊर्मिला ग्रनुपद थी, देख गिरा भी गद्बद थी! देख सूमित्रा को ग्राया, प्रभुने सानुज सिर नाया। बोलीं वे कि-"जियो दोनों, यश का अमृत पियो दोनों।" सिंही-सहश क्षत्रियारगी, गरजी फिर कह यह वासी-"स्वत्वों की भिक्षा कैसी? दूर रहे इच्छा ऐसी। उर में ग्रपना रक्त बहे. . ग्रार्य-भाव उद्दोप्त रहे। पाकर वंशोचित शिक्षा-माँगेंगी हम क्यों भिक्षा? प्राप्य याचना-वर्जित है, ग्राप भुजों से ग्रजित है।

हम पर-भाग नहीं लेंगी, ग्रपना त्याग नहीं देंगी। वीर न ग्रपना देते हैं. न वे ग्रौर का लेते हैं। वीरों की जननी हम हैं. भिक्षा-मृत्यु हमें सम हैं। राघव ! शान्त रहोगे तुम ? क्या अन्याय सहोगे तूम? मैं न सहुँगी, लक्ष्मण ! तू ? नीरव क्यों है इस क्षरण तू ?" "माँ क्या करूँ ? कहो मू भसे , क्याहै कि जो नहीं मुमसे, अंगीकार ग्रार्थ करते. तो कबके द्रोही मरते! ग्राज्ञा करें ग्रार्थ ग्रब भी. बिगडा बने कार्य ग्रब भी।" लक्ष्मण ने प्रभु को देखा, न थी उधर कोई रेखा! बोले वे कि-"रहो भ्रातः! भ्रौर सूनो तुम हे मातः!

यदिन ग्राज वन बाऊँ मैं. किसपर हाथ उठाऊँ मैं?-पुज्य पिता या माता पर? या कि भरत-से भ्राता पर ? ग्रौर किसलिए ? राज्य मिले ? है जो तृगा-सा त्याज्य, मिले ? माँकी स्पृहा, पिता का प्ररा, नष्ट करूँ, करके सब्रगा? प्राप्त परम गौरव छोड़ँ? धर्म बेचकर धन जोड़्ँ? ग्रम्व ! क्या करूँ, तुम्हीं कहो ? सहसा ग्रधिक ग्रधीर न हो। त्याग प्राप्त का ही होता, मैं ग्रधिकार नहीं खोता। ग्रबल तुम्हारा राम नहीं, विधि भी उसपर वाम नहीं। वृथा क्षोभ का काम नहीं, धर्मबडा धन-धाम नहीं। किसने क्या ग्रन्याय किया. कि जो क्षोभ यों जाय किया ?

माँ ने पूत्र - वृद्धि चाही, नुप ने सत्य - सिद्धि चाही। मभली माँ पर कोप कहाँ? पूत्र - धर्मका लोप करूँ? तो किससे डर सकता हूँ? तुमपर भी कर सकता है! भैया भरत ग्रयोग्य नहीं. राज्य राम का भोग्य नहीं। फिर भी वह अपना ही है, यों तो तब सपना ही है। मुभको महा महत्व मिला, स्वयं त्याग का तत्व मिला. माँ! तुम तनिक कृपा कर दो, बना रहे वह, यह वर दो !" मौन हुए रघुकूल - भूषरा, मानो प्रभा - पूर्ण पूषरा। कहाँ गई वह क्षोभ-घटा? छाई एक ग्रपूर्व छटा! सबका हृदय-द्राव हुआ, रोम रोम से स्नाव हम्रा!

मोती जैसे वड़े बड़े,-टप टप ग्राँसू टपक पड़े।

सीता ने सोचा मन में—
'स्वर्ग बनेगा ग्रव वन में,
धर्मचारिएा। हूँगी मैं,
वन-विहारिएा। हूँगी मैं।'
तिनक कनोंखी ग्राँखियों से,
ग्रजव ग्रनोंखी अँखियों से,
प्रभु ने उधर दृष्टि डाली,
दीख पड़ी दृढ़ हृदयाली।
संग-गमन-हित, सीता के,
प्रस्तुत परम पुनीता के,
उच्चव्रत पर ग्रड़े हुए,
रोम रोम थे खड़े हुए!

उठी न लक्ष्मिए। की ग्राँखें, जकड़ी रही पलक - पाँखें। किन्तु कल्पना घटी नहीं, उदित ऊर्मिला हटीं नहीं।

खड़ी हुई हृदयस्थल में-पूछ रही थी पल पल में-'मैं क्या कहूँ ? चलुँ कि रहूँ ? हाय! ग्रौर क्या ग्राज कहूँ?' ग्राः! कितना सकरुग मुख था, ग्रार्द्र - सरोज - ग्रह्मा मूख था। लक्ष्मरा ने सोचा कि-"ग्रहो, कैसे कहूँ चलो कि रहो! यदि तुम भी प्रस्तुत होगी-तो संकोच-सोच दोगी। ंप्रभुवर बाधा पार्वेगे, छोड़ मुभे भी जावेंगे! नहीं, नहीं, यह बात न हो, रहो, रहो, हे प्रिये ! रहो : यह भी मेरे लिए सहो , ग्रीर ग्रधिक क्या कहूँ, कहो ?' लक्ष्मरा हए वियोगजयी, ग्रौर ऊर्मिला प्रेममयी? वह भी सब कुछ जान गई, विवश भाव से मान गई।

श्रीसीता के कन्धे पर— श्राँम् वरस पड़े भर भर। पहन तरल-तर हीरे-से, कहा उन्होंने धीरे से— "वहन! धैर्य का श्रवसर है," वह बोली—"श्रव ईश्वर है।" सीता बोलीं कि—"हाँ, वहन, सभी कहीं, गृह हो कि गहन।"

कौसल्या क्या करती थीं?
कुछ कुछ घीरज घरती थीं।
प्रभ की वास्ती कट न सकी!
प्रभ की वास्ती कट न सकी!
प्रथम स्मित्रा भ्रान्त हुईं।
फिर क्रम क्रम से जान्त हुईं।
खडी रहीं, न हिली डोलीं,
तब कौसल्या ही बोलीं—
"जाग्रो, तब बेटा! वन ही,
पाग्रो नित्य धर्म-धन ही।

जो गौरव लेकर जाग्रो: लेकर वही लौट ग्राग्रो। पूज्य-पिता-प्रगा रक्षित हो, माँका लक्ष्य सुरक्षित हो। घर में घर की शान्ति रहे, कुल में कूल की कान्ति रहे। होते मेरे सुकृत कहीं, तो क्यों ग्राती विपद यहीं! फिरभी हों तो त्रारा करें. देव सदा कल्यागा करें। ग्रौर कहूँ क्या मैं तूमसे--वन में भी विकसो द्रम-से। फिर भी है इतना कहना-मुनियों के समीप रहना! जिसे गोद में पाला है, जो उर का उजियाला है; बहन समित्रे ! चला वही --जहाँ हिस्र-पशु-पूर्ण मही ! यह गौरव का भ्रर्जन है, या सर्वस्व - विसर्जन है ?

त्याग मात्र इसका धन है, पर मेरा माँका मन है। हा ! मैं कैसे धेर्य धरूँ ? क्या चिन्ता से दग्ध महूँ ? यदि मैं मर भी जाऊँगी. तो भी शान्ति न पाऊँगी!" कहा सुमित्रा ने तब यों-''जीजी ! विकल न हो अब यों ! ग्राशा हमें जिलावेगी. ग्रवधि ग्रवश्य मिलावेगी।" राघव से बोलीं फिर वे-थीं उस समय ग्रनस्थिर वे। "वत्स राम ! ऐसा ही हो, फल इसका कैसा ही हो। लेकर उच्च हृदय इतना. नहीं हिमालय भी जितना, तूमने मानव - जन्म लिया, धरगी-तल को धन्य किया! मैं भी कहती हूँ - जाम्रो, लक्ष्मरा को भी ग्रपनाग्रो।

धैर्य सहित सब कुछ सहना, दोनों सिंह-सहश रहना। लक्ष्मण ! तू वड़भागी है, जो अग्रज-अनुरागी है। मन ये हों, तन तू वन में। "लक्ष्मण का तन पुलक उठा। माँ का भी अग्रदेश मिला, पर वह किसका हृदय हिला?

कहा ऊर्मिला ने—'हे मन! तू प्रिय-पथ का विन्न न बन। ग्राज स्वार्थ है त्याग-भरा! हो ग्रनुराग विराग भरा! तू विकार से पूर्ण न हो, शोक-भार से चूर्ण न हो। भ्रातृ - स्नेह - सुधा बरसे, भूपर स्वर्ग-भाव सरसे!"

प्रस्तुत हैं प्राग्गस्नेही, चुप थीं ग्रव भी वैदेही। कहतीं क्या वे प्रिय जाया, जहाँ प्रकाश वहीं छाया।

इसी समय दूख से छाये, सचिव सुमन्त्र वहाँ ग्राये। वे परिवार-भुक्त-से थे, ग्रति ग्रविभिन्न युक्त-से थे। प्रभू जो उनकी ग्रोर बढे, प्रथम ग्रश्रु फिर वचन कढ़े-"राम! क्या कहँ मैं ग्रब हा! बनकर भी बिगड़ा सब हा ! देख तुम्हारा निष्कासन, कैकेयी-सुत का शासन, नहीं चाहती कभी प्रजा, उड़ी क्रान्ति की कहीं ध्वजा? विदित तुम्हें है नृप-गति भी, कैकेयी की दुर्मति भी।

ऐसी विषमावस्था है, फिर भी वन-व्यवस्था है? पितृ-स्पृहा क्या ज्ञेय नहीं? प्रजा-भाव क्या ध्येय नहीं ?" प्रभू बोले-"यह बात नहीं, तात ! तुम्हें क्या ज्ञात नहीं ? स्प्रहा बड़ी या धर्म बड़ा? किसमें है शूभ कर्म बड़ा? ग्रीर प्रजा में द्रोह कहाँ? है बस मेरा मोह वहाँ। मैंने क्या कर दिया किसे, कर न सर्कोंगे भरत जिसे ? उनके निन्दा वाक्य मभे, होंगे विष के बाएा बुभे। उनकी निन्दा मेरी है, प्रजा प्रीति की प्रेरी है। पर वे मेरे भ्राता हैं. मँभली माँ भी माता हैं। श्रब सूमन्त्र कुछ, कह न सके, पर नीरव भी रह न सके!

खड़े रहे वे महँ खोले, फिर घीरे घीरे वोले-''नहीं जानता मैं रोऊँ, या ग्रानन्द-मग्न होऊँ, राम! तुम्हारा मंगल हो, प्राप्त हमें भ्रात्मिक वल हो , तुम भूतल से भिन्न नहीं. हम सबसे विच्छिन्न नहीं। उरसे किन्त् ग्रलौकिक हो, निज पतंग-कुल के पिक हो ! ग्रन्तःकरण ग्रपार्थिव है. उदित वहाँ दिव ही दिव है! श्रमरवृत्द नीचे ग्रावें, मानव-चरित देख जावें। वन में ही यदि रहना है, तो नृप का यह कहना है-'तुम सुमन्त्र रथ ले आग्री, पुत्रों को पहुँचा ग्राग्रो। भरत यहाँ ग्रावें जब लों. बचा रहा यदि मैं तब लों-

तो मैं उन्हें राज्य दूँगा, वन में स्वयं प्राप्त हूँगा।'''

सबने ऊर्ध्वश्वास लिया, या उर को ग्राश्वास दिया! प्रभु बोले—''तो देर न हो, रथ जुतने के लिए कहो। ग्रव वल्कल पहनूँ बस मैं, बनूँ वनोचित तापस मैं। यहीं रजोगुएा-लेश रहे, वन में सात्विक वेश रहे।''

रोते हुए सुमन्त्र गये, आये वल्कल वस्त्र नये। बढ़े प्रथम कर कोमल दो, या मृगालयुत शतदल दो! सीता चुप, सब रोती थीं, हग-जल से मुहँ घोती थीं। "बहू! बहू!" माँ चिछाई, आँखें दूनी भर आईं—

गह सहसा उहं यावगा ;.. नामास मि-मिम मिनान-वन की सारी व्यथा रहे, सुर क्या क्या रहे, तप-बर्षा-हिम सह लेगो ? क्या यह वन में रहे लेगी ? े छिड़ ! मार्ग किर्ग, किर्ग दव ! हुआ तु बाम किस ! त् ६ मानस-कुर्यम-कला। त्न की कारी भरी गली, मुभ छोड़कर कहाँ चलो ! ! किल-इइंहो । ष्ट्रह-लमिक ती खाले पड़ शावेंगे! यदि ये हु भी जावंग-मुद्रतम तरे करतल है। , है। इंडा, में वरकत है,

—रिंडक मिंक घर १७३७ १४ १ हिंस मिंक्से घर ११३४ प्रभ ने जो निदेश पाया, प्रारासखी को समभाया। वन के सारे कष्ट कहे, जो जो भय थे स्पष्ट कहे। जिनको सुनकर मुहँ सुखे, देह दु:ख पाकर दुखे-"ग्रातप, वर्षा, हिम सहना, बाघ - भालुग्रों में रहना, ग्रबलाग्रों का काम नहीं : वन में जन का नाम नहीं। खान-पान सब कुछ खोना, निशि में भी दुर्लभ सोना। यही नहीं, वनचर होना, रोने से भी मह धोना!"

किन्तु वृथा, सीता बोलीं, डर से नेंक नहीं डोलीं— ''नाथ! न कुछ होगा इससे, क्या कहते हो तुम किससे?

समभो मुभको भिन्न न हा! करो ऐक्य उच्छिन्न न हा! तुमको दुख तो मुभको भी, तुमको सुख तो मुभको भी। स्ख में ग्रा ग्राकर घेहाँ, संकट में ग्रव मह ँ फेरूँ। देखेगा तो कौन उसे? मरना होगा मौन उसे। जो गौरव लेकर स्वामी! होते हो काननगामी, उसमें ग्रर्द्ध भाग मेरा, करो न ग्राज त्याग मेरा! मात्-सिद्धि, पितृ-सत्य सभी, म्भ ग्रद्धांगी विना ग्रभी-हैं ग्रद्धांग ग्रधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही। सबके हित मैं वन में भी, निर्जन, सघन गहन में भी। सब वृत - नियम निबाहुँगी, सबका मंगल चाहँगी।

सास-ससूर की स्नेहलता-बहन ऊर्मिला महावता, सिद्ध करेगी वही यहाँ, जो मैं भी कर सकी कहाँ? वन मैं क्या भय ही भय है ? मुभको तो जय ही जय है। यदि अपना आतिमक-बल है. जंगल में भी मंगल है। कण्टक जहाँ क्स्म भी हैं, छाया वाले द्रम भी हैं। निर्फर हैं, दूर्वा-दल हैं, मीठे कन्द, मूल, फल हैं। रहते हैं मिष्टान्न पड़े, लगते हैं फल मधुर बड़े। बधूएँ लंघन से डरतीं-तो उपवास नहीं करतीं! मुक्त गगन है, मुक्त पवन, वन है प्रभुका खुलाभवन। सलिल-पूर्ण सरिताएँ हैं, करुएा-भाव-भिरताएँ हैं।

उटज लताग्रों से छाया. विटपों की ममता-माया। खग-मृग भी हिल जावेंगे, सभी मेल मिल जावेंगे। देवर एक धनुर्धारी-होंगे सब सुविधाकारी। वे दिन-रात साथ देंगे, मेरी रक्षा कर लेंगे मदकल कोकिल गावेंगे. मेघ मृदंग बजावेंगे। नाचेंगे मयूर मानी, मैं हुँगी वन की रानी! हिंस्र जीव हैं घोर जहाँ, ऋषि-मूनि भी क्या नहीं वहाँ ? यहाँ नहीं जो शान्ति वहीं. भव-विकार या भ्रान्ति नहीं। अंचल होगा फूल-भरा, कल-जल होगा कूल-भरा। मन होगा दुख-भूल-भरा, वन होगा सुख-मूल-भरा।

ग्रथवा कुछ भी न हो वहाँ, तुम तो हो जो नहीं यहाँ। मेरी यही महामित है— पित ही पत्नी की गित है। नाथ! न भय दो तुम हमको, जीत चुकी हैं हम यम को। सितयों को पित-संग कहीं— ग्रगम गहन क्या दहन नहीं।"

सीता ग्रौर न बोल सकीं, गद्गद कण्ठन खोल सकीं। इधर ऊर्मिला मुग्ध निरी— कहकर "हाय!" धड़ाम गिरी!

लक्ष्मण ने हग मूँद लिये, सबने दो दो बूँद दिये। कहा सुमित्रा ने—"बेटी! प्राज मही पर त् लेटी!" "बहन!बहन!" कहकर भीता, करने लगीं व्यजन सीता।

''ग्राज भाग्य जो है मेरा, वह भी हुआ न हा! तेरा! माताएँ थीं मृत्ति वनी; व्यग्र हए प्रभू धर्म-धनी। यूग भी कम थे उस क्षए से, बोले वे यों लक्ष्मरा से-''श्रनुज, मार्ग मेरा लेकर. संग ग्रनावश्यक देकर, सोचो ग्रब भी तुम इतना-भंग कर रहे हो कितना? हठ करके प्यारे भाई, करो न मुझको ग्रन्यायी।" "हाय! स्रार्य, रहिए, रहिए, मत कहिए, यह मत कहिए। हम संकट को देख डरें, या उसका उपहास करें? पाप-रहित सन्ताप जहाँ, ग्रात्म-शृद्धि ही ग्राप वहाँ।" ''लक्ष्मण तुम हो तपस्प्रही, मैं वन में भी रहा गृही।

वनवासी, हे निर्मोही, हुए वस्तुतः तुम दो ही।" कहा सुमित्रा ने तब यों— "निश्चय पर वितर्क ग्रब क्यों? जैसे रहें, रहेंगी हम, रोकर सही, सहेंगी हम।"

उस मूर्ण्छिताबधू का सिर, गोदी में रक्खे ग्रस्थिर.

कौसल्या माता भोली,
धाड़ मारकर यों बोली—
"देव - बृन्द देखो नीचे,
मत मारो ग्रांखें मीचे।
जाग्रो, बत्स ! कहा मैंने,
जो ग्रा पड़ा सहा मैंने।
जो जी सकी—ग्रौर जीने की चेष्टा किया करूँगी,
चौदह वर्ष बीतने पर तो मानो फिर न मरूँगी।
देख उस समय तुम तीनों को छूटा धेर्य घरूँगी,
मानो तीन लोक के घन से ग्रपना भाग्य भरूँगी।

चतुर्थ सर्ग

पक्ष सिद्ध हो , लक्ष विद्ध हो , राम ! नाम हो तेरा , धर्म-बृद्धि हो , मर्म-ऋद्धि हो , सब तेरे, तू मेरा।" 903

प्रस्थान,—वन की ग्रोर, या लोक-मन की ग्रोर? होकर न घन की ग्रोर, हैं राम जन की ग्रोर।

## पंचम सर्ग

वनदेवीगरा, आज कौन - सा पर्व है, जिसपर इतना हर्ष और यह गर्व है? जाना, जाना, आज राम वन आ रहे, इसीलिए सुख - साज सजाये जा रहे।

तपिस्वयों के योग्य वस्तुओं से सजा, फहराये निज भानु - मूर्तिवाली ध्वजा। मुख्य राजरथ देख समागत सामने, गुरु को पुनः प्रणाम किया श्रीराम ने।

प्रभ - मस्तक से गये जहाँ गुरु-पद चोटी तक वे हृष्टरोम गद्गद हुए। बोल उठे,-"हम ग्राज सू-गौरव-यूत हुए, सुत, तुम वल्कल पहन, शिष्य से सुत हुए।" प्रभु बोले - "वस, यही राम को इष्ट है, क्योंकि पिता के लिए प्रतीत ग्ररिष्ट है। त्रिकालज्ञ हैं ग्राप, ग्रापकी वात से. हुए भविष्यचिह्न मुभे भी ज्ञात-से। जो हो, व्याकुल ग्राज प्रजा - परिवार है , उन सबका अब सभी आप पर भार है। माँ मुभको फिर देख सकें जैसे सही, पितः, पुत्र की प्रथम याचना है यही।" भाव देख उन एक महा व्रतनिष्ठ के, भर ग्राये युग नेत्र वरिष्ठ वसिष्ठ के। कहा उन्होंने - "वत्स, चाहता है ग्रभी-किन्तु नहीं, कल्यागा इसीमें है सभी। देवकार्य हो ग्रौर उदित ग्रादर्श हो, उचित नहीं फिर मुभे कि क्षोभ-स्पर्श हो। मूनि-रक्षक-सम करो विपिन में वास तूम, मेटो तप के विघ्न ग्रौर सब त्रास तुम।

हरो भूमि का भार भाग्य से लभ्य तुम, करो आर्य-सम वन्यचरों को सभ्य तुम।"
"जो आजा" कह रामचन्द्र आगे बढ़े, उदयाचल पर सूर्य-तुल्य रथ पर चढ़े। हित जनों को छोड़ बैठ उसमें भले, सीता, लक्ष्मग्-सहित राम वन्को चले। प्रजा वर्ग के नेत्र-नीर से पथ सिचा, हकता हकता महा भीड़ में रथ खिचा। सूर्योद्धासित कनक-कलश पर केतु था, वह उत्तर को फहर रहा किस हेतु था? कहता-साथा दिखा दिखाकर कर-कला, यह जंगम - साकेत - देव - मन्दिर चला।

सुन कैकेयी - कर्म, जिसे लज्जा हुई, पाकर मानो ताप गिलत मज्जा हुई। वैदेही को देख बधू - गए। बच गया, कोलाहल युग भावपूर्ण तब मच गया। उभय स्रोर थीं खड़ी नगर-नर-नारियाँ, बरसाती थीं साश्रु सुमन सुकुमारियाँ।

करके जय जयकार राम का, धर्म का, करती थीं अपवाद केकयी-कर्म का। "जहाँ हमारे राम, वहीं हम जायँगे, वन में ही नव-नगर-निवास बनायँगे। ईंटों पर अब करें भरत शासन यहाँ!" जन-समूह ने किया महा कलकल वहाँ।

"हरकर प्रभु का राज्य कठोरा केकयी, प्रजा-प्रीति भी हरएा करे अब यह नई।" भाभी को यह भाव जताने के लिए, लक्ष्मरण ने निज नेत्र उघर प्रेरित किये। वैदेही में पुलक भाव था भर रहा, प्रियगुरणानुभव रोम रोम था कर रहा। कैकेयी का स्वार्थ, राम का त्याग था, परम खेद था और चरम अनुराग था। राम-भाव अभिषेक - समय जैसा रहा, वन जाते भी सहज सौम्य वैसा रहा। वर्षा हो या ग्रीष्म, सिन्धु रहता वही, मर्यादा की सदा साक्षिरणी है मही।

सत्य-घर्म का श्रेष्ठ भाव भरते हुए, जन-समूह को स्वयं शान्त करते हुए, विपिनातुर वे किसी भाँति श्रागे बढ़े, पहुँचे रथ से प्रथम, मनोरथ पर चढ़े।

रखकर उनके वचन, लौटते लोग थे, पाते तत्क्षरा किन्तु विशेष वियोग थे। जाते थे फिर वहीं टोल के टोल यों-म्राते-जाते हुए जलधि-कल्लोल ज्यों! सम्बोधन कर पौरजनों को प्रीति से, बोले हँसकर राम यथोचित रीति से-"रोकर ही क्या बिदा करोगे सब हमें? श्राना होगा नहीं यहाँ क्या ग्रब हमें ? लौटो तुम सब, यथा समय हम ग्रायँगे ; भाव तुम्हारे साथ हमारे जायाँगे! पहुँचाते हैं दूर उसीको शोक में-जिससे मिलना हो न सके फिर लोक में।" बोल उठे जन-"भद्र, न ऐसा तुम कहो, देते हैं हम तुम्हें बिदा ही कब ग्रहो!

राजा हमने राम, तुम्हींको है चुना, करो न तुम यों हाय ! लोकमत ग्रनसुना । जाग्रो, यदि जा सको रौंद हमको यहाँ !" यों कह पथ में लेट गये वह जन वहाँ। **ग्र**व ग्रड़े-से खडे उठाये पैर थे. क्योंकि समभते प्रेम ग्रौर वे वैर थे। ऊँचा कर कुछ वक्ष कन्धरा-संग में, शंखालोड्न यथा उदग्र तरंग में-करता है गम्भीर ग्रम्बुनिधि नाद ज्यों, बोले शीनद्रामचन्द्र सविषाद यों--"उटो प्रजा-जन, उठो, तजो यह मोह तुम , करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम? तुमसे प्यारा मुभे कौन? कातर न हो, मैं भ्रपना भी त्याग करूँ तुमपर कहो ? सोचो तुम सम्बन्ध हमारा नित्य का. जब से भव में उदय ग्रादि ग्रादित्य का। प्रजा नहीं, तुम प्रकृति हमारी वन गये, दोनों के सुख-दु:ख एक में सन गये। मैं स्वधर्म से विमुख नहीं हूँगा कभी, इसीलिए तुम मुभे चाहते हो सभी।

पर मेरायह विरह विशेष विलोककर. करो न ग्रनुचित कर्म धर्म-पथ रोककर। होते मेरे ठौर तुम्हीं हे आग्रही, तो क्या तुम भी स्राज नहीं करते यही? पालन सहज, सूयोग कठिन है धर्म का, हग्रा ग्रचानक लाभ मुभे सत्कर्म का। मैं वन जाता नहीं रूठकर गेह से, ग्रथवा भय, दौर्बल्य तथा निस्नेह से। तुम्हीं कहो, क्या तात-वचन भूठे पड़ें? ग्रसद्वस्तु के लिए परस्पर हम लड़ें! मान लो कि यह राज्य श्रभी मैं छीन लूँ, काँटों में से सहज कुसुम-सा बीन लूँ, पर जो निज नुप और पिता का भी न हो, हो सकता है कभी प्रजाका वह कहो ? ऐसे जन को पिता राज्य देते कहीं,-जिसको उसके योग्य मानता मैं नहीं, तो प्रधिकारी नहीं, प्रजा के भाव से, सहमत होता स्वयं न उस प्रस्ताव से। किन्तू भरत के भाव मुक्ते सब ज्ञात हैं, हममें वे जड़भरत-त्र्य विख्यात हैं।

भूलोगे तुम मुभी उन्हें पाकर, सूनो, मुभी चुनातो जिसे कहूँ ग्रव मैं, चुनो ! जैसा है विश्वास मुभे उनके प्रती-प्रिय उससे भी अधिक न निकलें वे वती-तो तुम मुभको दूर न पात्रोगे कभी, देता है मैं वचन, मार्ग दे दो ग्रभी। महाराज स्वर्गीय सगर ने राज्य कर, तजा तुम्हारे लिए पुत्र भी त्याज्य कर। भरत तुम्हारे योग्य न हों त्राता कहीं, तो समभेगा राम उन्हें भ्राता नहीं। त्य हो ऐसे प्रजावृन्द, भूलो न हे, जिनके राजा देव-कार्य सावक रहे। गये छोड सुख - धाम दैत्य-संग्राम में, धैर्य घरो तुम, वही वीर्य है राम में। बन्धु, विदा दो उसी भाव से तुम हमें, वन के काँटे बनें कीर्ए कुंकुम हमें। करूँ पाप-संहार, पुण्य-विस्तार मैं, भरूँ भद्रता, हरूँ विम्न-भय-भार मैं। या जाने दो ग्रार्थ भगीरथ-रीति से. करूँ शुल्क-ऋग्ग-मुक्त पिता को प्रीति से।

सौ विन्नों के बीच व्रतोद्यापन कहाँ, गंगा-सम कुछ नव्य निधि-स्थापन कहाँ। उठो, विन्न मत बनो धर्म के मार्ग में; चलो स्वयं कल्यागा-कर्म के मार्ग में। दो मुभको उत्साह, वढ़ूँ, विचहाँ, तहाँ, पद पद पर मैं चरगा-चिह्न ग्रंकित कहाँ।"

क्षिप्त खिलौने देख हठीले बाल के, रख दे माँ ज्यों उन्हें सँभाल सँभाल के। विभु-वाणी से वही, पड़े थे जो झड़े, मन्त्रमुग्ध-से हुए झलग उठकर खड़े। भुक देखें जो किन्तु उठाकर सिर उन्हें, पा सकते थे कहाँ पौरजन फिर उन्हें। भोंके-सा भट स्वच्छ मार्ग से रथ उड़ा, बढ़ मानो कुछ दूर शून्य पथ भी मुड़ा! चले यथा रथ-चक्र अचल भावित हुए, युग पाश्वों के अचल दृश्य थावित हुए, सीमा पूरी हुई जहाँ साकेत की, पुर, प्रान्तर, उद्यान, सरित, सर, खेत की,

रुके सधे हय, हींस उठे रज चुमकर. उतर पूरी की ग्रोर फिरे प्रभु घूसकर। जनसभूमिका भावन ग्रव भीतर रुका, श्रार्द्ध भाव से कहा उन्होंने, सिर भुका-"जन्मभूमि, ले प्रशाति ग्रौर प्रस्थान दे, हमको गौरव, गर्व तथा निज मान दे। तेरे कीर्ति-स्तम्भ, सौध, मन्दिर यथा-रहें हमारे शीर्ष समुझत सर्वथा। जाते हैं हम, किन्तु समय पर ग्रायँगे; श्राकर्षक तव तुभे श्रीर भी पायँगे। उडे पक्षिकुल दूर दूर ग्राकाश में, तदपि चंग-सा वंधा कुञ्ज-गृह-पाश में ! हममें तेरे व्याप्त विसल जो तत्व हैं, दया, प्रेम, नय, विनय, शील, शुभ सत्व हैं ; उन सवका उपयोग हमारे हाथ है,-सूक्ष्म रूप में सभी कहीं तू साथ है! तेरा स्वच्छ समीर हमारे खास में, मानत में जल ग्रौर ग्रनल उच्छवास में। अनासक्ति में सतत नभस्थिति हो रही, अविचलता में बसी श्राप दू है मही।

गिर गिर, उठ उठ, खेल-कूद, हँस बोलकर ; तेरे ही उत्संग-ग्रजिर में डोलकर— इस पथ में है सहज हुआ चलना हमें, छल न सकी वह लोभ-मोह छलना हमें। हम सौरों की प्राचि, पुराधिष्ठात्रि तू, मनुष्यत्व - मनुजात - धर्म की धात्रि तू ! तेरे जाये सदा याद आते रहे. नव नव गौरव पुण्यपर्व पाते रहे। तू भावों की चारु चित्रशाला बनी, चारित्र्यों की गीत-नाट्यमाला बनी। तू है पाठावली श्रार्यकुल-कर्म की, पत्र पत्र पर छाप लगी ध्रुव धर्मकी। चलना, फिरना ग्रौर विचरना हो कहीं, किन्तु हमारा प्रेम-पालना है यहीं। हो जाऊँ मैं लाख बड़ा नर-लोक में, शिशुही हूँ तुक मातृभूमि के श्रोक में। यहीं हमारे नाभि-कंज की नाल है, विधि-विधान की सृष्टि यहीं सुविशाल है। हम अपने तुभ दुग्ध-धाम के विष्णु हैं, हैं अनेक भी एक, इसीसे जिष्णु हैं।

पृहरू

ा विवेद । के इन्हमार । विवेद । , 15म कि गिर्धास मिप्रिम क्रमार , डिम स्थवा लाट पहा आरू स्टाइ राज्य जाय, म शाप चला जाऊ कहा, रक्षित रख निज उचित अयध्या नाम तु । स्वगीपरि सक्ति, राम का घाम तु, कलाकालत, श्रांत लीलतं कल्पना-कुञ्ज तु। गुचिराच शिलादश शरद्धन-पुर्ख तुं , में हैं तेरा जलद, बढ़ें-वरसू कहो। में हैं तेरा सुमन, चढ़े-सरसू कही, वावन-सागर, भाव-रत्न-भाग्डार तृ। , हे गागङ्खना निङ्डी पथी।रम् सव क्षेत्री में हरा हृद्य का हाव है। तव भी तेरा शान्ति भरा सद्भाव है, जिसमें और आकण्डमम् होकर तरे। , प्रष्ट हैं शमड़ ह्याद मिए 1र्रह

आया भीका एक वायु का सामने। वाया सिर पर सुमन समीतत राम ने।

पृथ्वी का गुरा सरस गन्ध मन भागया, खगकूल का कल विकल करुगा रव छा गया। क्षरा भर तीनों रहे मूर्ति जैसे गढे, लेकर फिर निश्वास दीर्घ रथ पर चढे। बैठ चले चुपचाप सभी निस्पन्द-से , बढे श्रश्व भी निरानन्द गति मन्द से। पहुँचे तमसा-तीर साँभ को संयमी. वहीं बिताई गई प्रथम पथ की तसी। स्वजन-शोच-संकोच तनिक बाधक हम्रा, किन्त्र भरत-विश्वास शयन-साधक हुग्रा। सजग रहे सौमित्रि, बने प्रहरी वही ; निद्रा भी किमिला-सदृश घर ही रही! प्रभ-चर्चा में मग्न सुमन्त्र समेत थे, बीत गई कब रात, सचेताचेत थे।

पर दिन पथ में निरख स्वराज्य-समृद्धियाँ, प्रजावर्ग की धर्म - धान्य - धन - वृद्धियाँ, गोरसधारा - सहश गोमती पारकर, पहुँचे गंगा-तीर धीर धृति धारकर। ्रयह थी एक विशाल मोतियों की लड़ी, स्वर्ग-कण्ठसे छूट, घरा पर गिर पड़ी! सह न सकी भव-ताप, प्रचानक गल गई, हिम होकर भी द्रवित रही कल जलमयी।

'प्रभ्र अयो हैं,' समाचार सुनकर नया, भेट लिये गृहराज सपरिकर ग्रागया। देख सखा को दिया समादर राम ने. उठकर, बढकर, लिया प्रेम से सामने। ''रहिए, रहिए, उचित नहीं उत्थान यह , देते हैं श्रीमान् किसे बहु मान यह! मैं अनुगत हूँ, भूल पड़े कहिए कहाँ? श्रपना मृगयावास समभ रहिए यहाँ। कुशल मूल इस मधुर हास पर भूल सब, वारूँ मैं निज नीलविपिन के फूल सब। सहसा ऐसे अतिथि निलेंगे कब, किसे, क्यों न कहूँ मैं ग्रहोभाग्य ग्रपना इसे ? पाकर यह ग्रानन्द-सम्मिलन-लीनता, भूल रही है ग्राज मुभे निज हीनता। मैं ग्रभाव में भाव लेखता हूँ निज गृह में गृह नहीं, देखता हूँ तुम्हें, त्रुटियों पर पद - धूलि डालिए आइए , घर न देखकर, मुभी निहार निभाइए। न हो योग्य आतिथ्य, अटल अनुरक्ति है. चाहे मुभमें शक्ति न हो, पर भक्ति है। ग्रथवा मृगयाशील कभी फिर भी यहाँ-पड़ सकते हैं चारु चरण ये, पर कहाँ श्रा सकती हैं, वार वार माँ जानकी ? कुलदेवी - सी मिली मुफ्ते हाँ, जानकी। भद्रे, भूले नहीं मुभे ग्राह्लाद वे, मिथिलापुर के राजभोग हैं याद वे। पेट भराथा, किन्तु भूख तब भी रही! एक ग्रास में तुप्तन कर दूँ तो सही! रूखा - सूखा खान - पान भी इष्ट है, भाता किसको सदा मिष्ट ही मिष्ट है! त्म सदैव सौभाग्यवती, जीती रहो, उभय कुलों की प्रीति-सुधा पीती रही।" सिर गृह ने हँस उन्हें हँसाकर नत किया , प्रभुने तत्क्षरा उसे अंक में भर लिया।

चौंका वह इस वार, देखकर राम को-शैवलपरिवृत यथा सरोरुह इयाम को ! ''ऐं, ये वल्कल ! दृष्टि कहाँ मेरी रही ? कौत्क, भ्रव तक देख न पाई वह यही! कहिए, ये किसलिए ग्राज पहने गये? कहाँ राजपरिधान और गहने गये? क्या मूनि वनकर हरिएा भूलाये जायँगे ? पर वे चंचल, सहज समीप न ग्रायँगे। किसी वेश में रहें रूप ही धन्य यह, जय ग्राभरगावरग - मुक्त लावण्य यहाँ !" "वचनों से ही तृप्त हो गये हम सखे, करो हम।रे लिए न ग्रव कुछ श्रम सखे ! वन का व्रत हम ग्राज तोड़ सकते कहीं, तो भाभी की भेट छोड सकते नहीं। तपस्वियों के विन्न दूर कर प्रेम से, कुछ दिन हम वनवास करेंगे क्षेम से। देखेंगे पुर-कार्य भरत पुण्यस्पृही, होता है कृतकृत्य सहज वहजन गृही।" "ऐसा है तो साथ चलेगा दास यह, होगा सचमूच बड़ा विनोदी वास वह।

वन में वे वे चमत्कार हैं सृष्टि के, पलक खुले ही रहें देखकर हिष्ट के!" "सुविधा करके स्वयं भ्रमएा-विश्राम की, सब क्रुतज्ञता तुम्हीं न लेली राम की। ग्रीरों को भी सखे, भाग दो भाव से, कर दो केवल पार हमें कल नाव से।"

श्रुवतारक था ब्योम विलाक समाज को ,
प्रभु ने गौरव-मान दिया गुहराज को ।
प्रकृत वृत्त जब सुना परन्तु विषाद का ,
मुरफ गया मन सुमन-समान निषाद का ।
देवमूर्ति वे राजमन्दिरों के पले ,
कुश-शय्या पर श्राज पड़े थे तरु-तले ।
हाय ! फूलते हुए भाग्य कैसे फले ,
उस भावुक के श्रश्रु उमड़कर वह चले ।
"धुरक रही है साँय साँय कर रात भी ,
मानो लय में लीन तरंगाघात भी ।
तब भी लक्ष्मगा घूम रहे हैं जागकर ।
निद्रा का निज तुच्छ भाग तक त्यागकर ।

यह किसका अभिशाप न जाने हे हरे, चलती है दुर्नीति राज्य से ही ग्ररे! खोकर ऐसे लाल, लिया क्या केकवी? क्याक तनाथा तुमे, किया क्या केक शी? इस भव पर है ग्रसित वितान तना सदा. जिसके खम्भे दृ:ख, शोक, भय, ग्रापदा। उस श्रचिन्त्यगति गगन तले जव तक पडे, हम हैं कितने विवश सभो छोटे-बड़े! जो प्रभू निज साकेत छोड, वन को चला, उसके सम्मुख श्रांगवेरपुर क्या भला? पर उसको दुँ और कौन उपहार में? हुँगा कल कृतकृत्य ग्रापको वार मैं।" वद्धमृष्टि रह गया वीर, ज्यों भ्रान्त हो, बोले तब सौमित्र-"बन्धू, तुम शान्त हो ! तूमको जिनके लिए दुःख या रोप है, स्वयं उन्हें निज हेत् सौख्य-सन्तोष है। शृंगवेरपूर - राज्य करो तुम नीति से, श्रार्थ तुप्त हैं मात्र तुम्हारी प्रीति से। मिला धर्म का ग्राज उन्हें वह धन नया, जिसपर कोसल राज्य स्वयं वारा गया।

समय जारहा ग्रौर काल है ग्रारहा, संचम्च उलटा भाव भुवन में छा रहा। कीटि-पूर्ग हैं कूसूम, कण्टिकत है मही. जो सबसे बच निकल चले, विजयी वही। कर्म-हेत् ही कर्म नहीं हम कर सकें, तो उनके फल हमें कहाँ से धर सकें। कर्त्ता मानो जिसे तात, भोक्ता वही, बन्ध-मुक्ति की एक युक्ति जानो यही। मेरे लिये विषाद व्यर्थ है, धन्य मैं, स्प्रा नहीं हैं, सतत सजग, चैतन्य मैं। मैं तो निज भवसिन्ध्र कभी का तर चुका, रामचरण में ग्रात्मसमर्पण कर चुका। जीव ग्रौर प्रभु-मध्य ग्रड़ी माया खड़ी, वह दूरत्यया ग्रौर शक्तिशीला बड़ी। साधो उसको ग्रौर मनाग्रो युक्ति से, संखे, समन्वय करो भक्ति का भक्ति से।"

निकल गई चुपचाप निशा स्रभिसारिका, पढी द्विजों ने बोधमयी कल-कारिका। सबने मज्जन किया, निरख प्रातश्छटा. स्वर्णघटित थी रजत जाह्नवी की घटा। लेकर वट का दूध जटा प्रभुने रची, ग्रव सुमन्त्र के लिये न कुछ ग्राशा वची। ''स्वयं क्षात्र ने लिया आज वैराग्य क्या ? शान्त सर्वथा हुम्रा हमारा भाग्य क्या ?" प्रभु ने उन्हें प्रबोध दिया तब प्रीति से-"व्रत ले तो फिर उसे निभा दे रीति से। जटाजूट पर छत्र करे छाया भले, किन्तु मुकूट की हँसी मात्र है तरु-तले। सौम्य, कहाँ क्या काम भला विधि वाम का ? यह तो है सौभाग्य तुम्हारे राम का। जाकर मेरा कुशल कहो तुम तात से, दो सबको सन्तोष, मिले जिस बात से। मूल-तुल्य तुम रहो, फूल-से हम खिलें, कब वीते यह अवधि और आकर मिलें। फिर भी ये दिन ग्रधिक नहीं हैं, ग्रल्प हैं, काल-सिन्धू में विन्द्-तूल्य युग-कल्प हैं।" समयोचित सन्देश उन्हें प्रभु ने दिये, सबके प्रति निज भाव प्रकट सबने किये! कह न सके कुछ सचिव विनीत विरोध में, उमड़ी करुणा और प्रबोध-निरोध में। देख सुमन्त्र-विषाद हुए सब अनमनें, आये सुरसरि-तीर त्वरित तीनों जनें। बैठी नाव निहार लक्ष्मणा - व्यंजना, 'गंगा में गृह' वाक्य सहज वाचक बना।

बढ़ी पदों की भ्रोर तरंगित सुरसरी, मोद-भरी मदमत्त भूमती थी तरी। धो ली गुह ने धूलि ग्रहिल्या-तारिएगी, किव की मानस-कोष-विभूति-विहारएगी। प्रभु-पद घोकर भक्त ग्राप भी घो गया, कर चरएगामृत-पान भ्रमर वह हो गया! हींस रहे थे उधर ग्रन्थ उद्गीव हो; जैसे उनका उड़ा जा रहा जीव हो! प्रभु ने दिया प्रबोध हाथ से, हेरकर, पोंछा गुह ने नेत्र-नीर, मुहँ फेरकर।

कोमल है वस प्रेम, कठिन कर्तव्य है, कौन दिव्य है, कौन न जानें भव्य है?

"जय गंगे, श्रानन्दतरंगे, कलरवे, श्रमल अंचले, पुण्यजले, दिवसम्भवे! सरस रहे यह भरत-भूमि तुमसे सदा, हम सवकी तुम एक चलाचल सम्पदा। दरस-परस की सुकृति-सिद्धि ही जब मिली, माँगे तुमसे श्राज और क्या मैथिली? बस, यह बन की श्रविध यथाविधि तर सकूँ, समुचित पूजा-भेट लौटकर कर सकूँ।" उद्भासित थी जहनुनन्दिनी मोद में, किरएा - मूर्तियाँ खेल रही थीं गोद में! वैदेही थीं भलक भलक पर भूमती, त्रिविध पवन गित श्रलक-पलक थी चूमती।

बोले तब प्रभु, परम पुण्य पथ के पथी—
"निज कुल की ही कीर्ति प्रिये, भागीरथी।"
"तुम्हीं पार कर रहे ब्राज जिसको ब्रहो!"
सीता ने हँस कहा—"क्यों न देवर, कहो?"

"है अनुगामीमात्र देवि, यह दास तो।"
गुह बोला—"परिहास बना वनवास तो!"
वहाँ हर्ष के साथ कुतूहल छा गया,
नाव चली या स्वयं पार ही आ गया!

"मिलन-स्मृति-सी रहे यहाँ यह ध्रुद्रिका," सीता देने लगीं स्वर्णमिणि - मुद्रिका। गुह बोला कर जोड़ कि—"यह कैसी कृपा? न हो दास पर देवि, कभी ऐसी कृपा? क्षमा करो, इस भाँति न तुम तज दो मुभे, स्वर्ण नहीं, हे राम, चरण-रज दो मुभे। जड़ भी चेतन मूर्ति हुई पाकर जिसे, उसे छोड़ पाषाण भला भावे किसे?" उसे हृदय से लगा लिया श्रीराम ने, ज्यों त्यों करके बिदा किया घी-घाम ने। पथ में सबके प्रीति-हर्ष-विस्मय बनें, तीर्थराज की श्रोर चले तीनों जनें।

कहीं खड़े थे खेत, कहीं प्रान्तर पड़े , भून्य सिन्धु के द्वीप गाँव छोटे-बड़े ।

पथ के प्रहरी बृक्ष भूमते थे कहीं, खग-मृग चरते हये घूमते थे कहीं। छोटी-मोटी कहीं कहीं थीं भाडियाँ, बनी शशादिक हेत् प्राकृतिक वाडियाँ। पगडंडी थी गई मार्ग से ठीक थों-शास्त्र छोड वन जाय लोक की लीक ज्यों। टीले दीखे कहीं ग्रौर भरके कहीं, हरुय बावडी, क्रुप ग्रीर सर के कहीं। पथ-पार्क्वों में मिले पथिक-चत्वर उन्हें कौतुहल ने हरा किया सत्वर उन्हें। .चरणों पर कण ग्रौर मुखों पर विन्दू थे, रजःपूर्ण थे पद्म, ग्रमृतयुत इन्द्र थे। देख घटा-सी पड़ी एक छाया घनी, ठहर गये कुछ काल वहाँ कोसलधनी। "तुम दोनों क्या नहीं थके ? मैं ही थकी ?" सीता कुछ भी ग्रीरन ग्रागे कह सकी। हँसते हँसते सती ग्रचानक रो पडी, तप्त हेम की मूर्ति द्रवित-सी हो पड़ी। "मूभको अपने लिए नहीं कुछ सोच है, तुम्हें श्रमुविधा न हो, यही संकोच है।" "प्रिये, हमारे लिए न तुम चिन्ता करो , ग्रभी नया ग्रभ्यास, तनिक धीरज घरो।"

जुड़ म्राई शीं वहाँ नारियाँ ग्राम की, दे साधक ही सिद्ध हुईं विश्राम की। सीता सबसे प्रेम - भावपूर्वक मिलीं, लितकाओं में कुसुमकली-सी वे खिलीं। "शुभे, तुम्हारे कौन उभय ये श्रेष्ठ हैं?" "गोरे देवर, स्याम उन्हींके ज्येष्ठ हैं।" वैदेही यह सरल भाव से कह गईं, तव भी वे कुछ तरल हँसी हँस रह गईं।

यों स्वच्छन्द विराम लाभ करते हुए,
मार्ग-जनों में भूरि-भाव भरते हुए,
पर - दिन तीनों तीर्थराज में ग्रा गये,
द्विगुए। पर्व-सा भरद्वाज मुनि पा गये।
स्वयं त्रिवेणी धन्य हुई उन तीन से,
बोल उठे सौमित्रि ग्रमृत में लीन-से—
"देखो भाभी, तीर्थराज की यह छटा,
वर्षा से ग्रा मिली शरद की-सी घटा!"

हँसकर बोलीं जनकसूता सस्नेह यों-"'श्याम-गौर तुम एक प्रारा, दो देह ज्यों!" रामानुज ने कहा कि "भाभी, क्यों नहीं, संरस्वती-सी प्रकट जहाँ तुम हो रहीं!" ''देवर, मेरी सरस्वती ग्रव है कहाँ? संगम-शोभा निरख निमन्न हुई यहाँ! धूप-छाँह का वस्त्र मात्र उसका वड़ा, मंन्द पवन से लहर रहा है यह पड़ा !" प्रभु बोले-"यह गीत-काव्य-चित्रावली, त्म नाई के लाल, जनक की वे लली ! ग्रभिव्यक्ति की कुगल शक्ति ही तो कला, किन्तु त्राप अनुभूति यहाँ है निश्चला ! तुम ये दो दो कलाकार जीते रही; मुभे प्रशंसा कठिन एक की भी ग्रहों! सुनो, मिलन ही महातीर्थ संसार में ; पृथ्वी परिगात यहीं एक परिवार में।' एक तीसरे हुए मिले जब दो जहाँ, गंगा-यमुना वनीं त्रिवेगी ज्यों यहाँ। त्साग ग्रौर ग्रनुराग चाहिए वस, यही।" भरद्वाज ने कहा-"भरा तुममें वही ।" जाग्रोगे तुम जहाँ, तीर्थ होगा वहीं / मेरी इंच्छा है कि रहो गृह-सम यहीं।" प्रभू बोले - "कृतकृत्य देव, यह दास है; पर जनपद के पास उचित क्या वास है? ऐसा वन निर्देश कीजिए ग्रब हमें, जहाँ सुमन - सा जनकसुताका मन रमें। श्रपनी सुध ये कुलिखयाँ लेती नहीं, पुरुष न लें तो उपालम्भ देती नहीं।" "कर देती हैं दान न अपने आपको, कैसे अनुभव करें स्वात्म-सन्ताप को! वैदेही की जाति सदैव विदेहिनी, दन में भी प्रिय-संग सुखी कुल-गेहनी। चित्रक्षट तब तात, तुम्हारे योग्य है, जहाँ ग्रचल सुख, शान्ति ग्रीर ग्रारोग्य है।" "जो श्राज्ञा" कह राम सहर्ष प्रयाग से, चित्रकूट की ग्रोर चले ग्रनुराग से। दिखला आये मार्ग आप मुनिवर उन्हें, मिली सूर्य की सुता घन्य धुनिवर उन्हें। जल था इतना ग्रमल कि नभ-सा नील था, विभु-वपु के ही वर्ण-योग्य समशील था।

राजपुत्र भी कलाकुशल थे वे कृती, धीर, धारसाधार, धुरन्धर, ध्रुवधृती। लक्ष्मसा लाये दारु-लताएँ तोड़कर; नौका निर्मित हुई उन्हींको जोड़कर। सभी निछावर स्वावलम्ब के भावपर, सीता प्रभु-करपकड़, चढ़ीं निज नावपर। ज्यों पुरेंन पर फुळ पद्मिनी तर चली, चले सहारा दिये हंस-सम युग बली।

करके यमुना-स्नान, विलम वट के तले लक्ष्मरण, सीता, राम विकट वन को चले वहाँ विविध वैचित्र्य, विलक्षरण ठाठ थे अगिरात आकृति-दृश्य, प्रकृति के पाठ थे "वन में अग्रज अनुग, अनुज हैं अग्रणी सीता ने हँस कहा—"न हो कोई बर्णी "भाभी, फिर भी गई न आई तुम कहीं मध्य भाग की मध्यभाग में ही रहीं।" मुसकाये प्रभु, मधुर मोदधारा बही "वन में नागर भाव प्रिये, अपना यही

बीते यों ही ग्रविघ यहाँ हँस-खेलकर तो हम सब कृतकृत्य, कष्ट भी भेलकर।" ''ग्राहा! मैं तो चौंक पड़ी, यह कक्ष से ,-फड़ फड़ करके कौन उड़ा हुढ़ पक्ष से। देखो, पहुँचा हाल कहीं का वह कहीं! वैसानिक हो, किन्तु मनुज पक्षी नहीं। ऊपर विस्तृत व्योम, विपुल दसुधा तले , फिर भी, कैसे फाड़ फाड़ ग्रपने गले-वे तीतर नख-चंचु मारकर लड़ रहे, कौन कहे किस तुच्छ बात पर ग्रड़ रहे। यहाँ सरल संकृचित घनी वनवीथि है, वनस्थली की माँग बनी वनवीथि है! वनलक्ष्मी सौभाग्यवती फूले - फले , भूले शिशु-सी शान्ति, पवन पंखा भले। ·स्रागे श्रागे भाग रहा है मोर यह, पक्षों से पथ भाड़, चपल चितचोर यह। मचक मचक वह कीश-मण्डली खेलती. लचक लचक बच डाल भार है भेलती! नाथ, सभी कुछ त्याग, जानकर भूँठ ही, खड़े तपस्वी - तुल्य कहीं ये ठूँठ ही !"

''इन पर भी तो प्रिये, लताएँ चढ़ रहीं। मानो फिर वे इन्हें हराकर, बढ़ रहीं !" "कहीं सहज तरुतले कुसूम-शय्या वनी, ऊँघ रही है पड़ी जहाँ छाया घनी ! घुस धीरे से किरण लोल दलपृक्ष में, जगा रही है उसे हिलाकर कुझा में। किन्तु वहाँ से उठा चाहती वह नहीं, कुछ करवट-सी पलट, लेटती है वहीं। सिख, तरुवर-पद-मूल न छोडो तुम कभी, एक रूप हैं वहाँ फूल - काँटे सभी ! फैलाये यह एक पक्ष, लीला किये, छाती पर भर दिये. अंग ढीला किये .-देखो. ग्रीवा - भंग - संग किस ढंग से . देख रहा है हमें विहंग उमंग से। पाता है जो जहाँ ठौर, उगता वहीं, मिलता है जो जिसे जहाँ, चुगता वहीं। ग्रत्र तत्र उद्योग सर्व सुखसत्र है, पर सुयोग संयोग मुख्य सर्वत्र है।" "माना त्रार्ये, सभी भाग्य का भोग है, किन्त्र भाग्य भी पूर्वकर्म का योग है।"

''प्रिये, ठीक है, भेद रहा बस, नाम का, लक्ष्मरण का उद्योग, भाग्य है राम का। ''नाथ, भाग्य तो ग्राज मैथिली का बडा. जिसको यह सुख छोड़, न घर रहना पड़ा। वह किंग्रुक क्या हृदय खोलकर खिल गया , लो, पलाश को पूष्प नाम भी मिल गया। ग्रोहो ! कितनी बड़ी केंचुली यह पड़ी ! पवन-पान कर फूल न हो फिर उठ खडी !" "ग्रार्ये, तब भी हमें कौन भय है भला? वह मरने भी चला, मारने जो चला। ग्रच्छा, ये क्या पड़े ? बताम्रो तो सही ." "देवर सब सब नहीं जानते, बस यही। विविध वस्तुएँ हमें यहाँ हैं देखनी, पर इनसे क्या बने न सुन्दर लेखनी ?" ''ठीक, यहाँ पर शल्य छोड़कर शल गया, नाम रहे पर काम तुम्हारा चल गया! मुस्तकगन्धा खुदी मृत्तिका है इधर, बने ग्रार्द्रपदिचिह्न, गये शूकर जिधर, देखो, शुकशिशु निकल निकल वह नीड़ से , बुसता है फिर वहीं भीत-सा भीड से।

नीरस तरुका प्राग् शान्ति पाता नहीं, जा जाकर भी, ग्रवधि विना जाता नहीं !" "पास पास ये उभय वृक्ष देखो, ग्रहा ! फूल रहा है एक, दूसरा भड़ रहा।" "है ऐसी ही दशा प्रिये, नर लोक की, कहीं हर्प की बात, कहीं पर शोक की। भाड़ विषम भंखाड़ बने वन में खड़े, काँटे भी हैं कूसूम-संग बाँटे पड़े।" ''काँटों का भी भार मही माता सहे, जिसमें पशुता यहाँ तनिक डरती रहे! वन तो मेरे लिए कुतुहल हो गया, कौन यहाँ पर विपुल बीज ये बो गया? ग्ररे, भयंकर नाद कौन यह भर रहा?" "भाभी, स्वागत सिंह हमारा कर रहा। देखा चाहो शब्दवेध तुम, तो कहो?" "फिर देख्ँगी, अभी शान्त ही तुम रहो। वन में सौ सौ भरे पड़े रस के घड़े. वे मटके-से लटक रहे कितने बडे ! क्या कर सकती नहीं अनुद्र की भी क्रिया?" पुलक उठीं मधुचक देख प्रभुकी प्रिया।

"माली हारें सींच जिन्हें ग्राराम में, बढ़ते हैं वे वृक्ष सहज वनधाम में! ग्राहा ! ये गजदन्त ग्रीर मोती पड़े, पके फलों के साथ साय मानो ऋड़े! जिन रत्नों पर बिकें प्रारा भी पण्य में, वे कंकड़ हैं निपट ग्रगण्य ग्ररण्य में!"

चल यों सब वाल्मीिक महामुनि से मिले, ध्यानमूर्ति निज प्रकट प्राप्त कर वे खिले। वे ज्यों किवकुलदेव घरा पर धन्य थे, ये नायक नरदेव अपूर्व अनन्य थे। "कवे, दाशरिथ राम आज कृतकृत्य है, करता तुम्हें प्रसाम सपरिकर भृत्य है।" "राम, तुम्हारा वृत्त आप ही काव्य है, कोई किव वन जाय, सहज सम्भाव्य है।"

ग्राये फिर सब चित्रकूट मोदितमना, जो श्रदूट गढ़ गहन वन-श्री का बना। जहाँ गर्भगृह श्रौर श्रनेक सुरंग थे, विविध धातु-पाषारा-पूर्ण सब अंग थे। जिसकी शृङ्गावली विचित्र बढ़ी-चढ़ी, हिंग्याली की भूल, फूल-पत्ती कढ़ी। गिरि हिर का हरवेष देख वृष वन मिला, उन पहले ही वृषारूढ़ का मन खिला। "शिला-कलश से छोड़ उत्स उद्रेक-सा, करता है नग-नाग प्रकृति-प्रभिषेक-सा। क्षिप्त सलिलकरा किरण योग पाकर सदा, वार रहे हैं रुचिर रत्न-मिण-सम्पदा। वन-मुद्रा में चित्रकृट का नग जड़ा, किसे न होगा यहाँ हुई-विषमय बड़ा?"

लक्ष्मरा ने फट रची मन्दिराकृति कुटी, मधु-सुगन्धि के हेतु सरोरुह सम्पुटी। वास्तु शान्ति-सी स्वयं प्रकट थीं जानकी, की मुनियों ने रीति तथापि विधान की। वनचारी जन जुड़े जोड़कर डालियाँ, गृत्य-गान-रत हुए, बजाकर तालियाँ।

१५८ साकेत

"लेकर पिवत्र नेत्रनीर रघुवीर घीर, वन में तुम्हारा अभिषेक करें आओ तुम, व्योम के वितान तले चन्द्रमा का छत्र तान, सच्चासिंह-आसन बिछा दें, बैठ जाओ तुम। अर्घ्यपाद्य और मधुपर्क यहाँ भूरि भूरि, अतिथि समादर नवीन नित्य पाओ तुम, जंगल में मंगल मनाओ, अपनाओ देव, शासन जनाओ, हमें नागर बनाओ तुम।"

पृथ्वी की मन्दाकिनी लेने लगी हिलोर , स्वर्गगा उसमें उतर हुवीं श्रम्बर बोर ।

## पष्ट सर्ग

तुलसी, यह दास कृतार्थ तभी—
मुहँ में हो चाहे स्वर्ग न भी,
पर एक तुम्हारा पत्र रहे,
जो निज मानस-कवि-कथा कहे।

उपमे, यह है साकेत यहाँ, पर सौस्य, शान्ति, सौभाग्य कहाँ? इसके वे तीनों चले गये, अनुगामी पुरजन छले गये।

पुरदेवी - सी यह कौन पड़ी ? ऊर्मिला मूर्विछता मौन पड़ी। किन तीक्ष्ण करों से छिन्न हई— यह कुमुद्रती जल-भिन्न हुई? सीता ने ग्रपना भाग लिया. पर इसने वह भी त्याग दिया। गौरव का भी है भार यही, उर्वीभी गुर्वी हुई मही। नव वय में ही विश्लेष हुन्ना, यौवन में ही यति-वेश हुआ। किस हत विधि का यह योग हुआ्रा, सुख - भोग भयंकर रोग हुआ। होता है हित के लिए सभी, करते हैं हरि क्या ग्रहित कभी। इसमें क्या हित है, कहें जिसे, बतलावेगा बस समय इसे।

भर भरकर भीति-भरी ब्राँखियाँ, करती थीं उसे सजग सिंखयाँ।

पर शोक भयंकर खरतर था, चैतन्य मोह से बढ़कर था। वह नई बच्च भोली-भाली, जिसमें सु-राग की थी लाली, क्रम्हलाई यथा कैरवाली. या ग्रस्त चन्द्र की उज्याली। मुख-कान्ति पडी पोली पोली, श्राँखें ग्रशान्त नीली नीली। क्या हाय ! यही वह कृशकाया, या उसकी शेष मुक्ष्म छ।या? सिखयाँ ग्रवश्य समभाती थीं. श्राँखें परन्त् भर ग्राती थीं। वोली सुलक्षराा नाम सखो-"है धीरज का ही काम सखी! विधि भी न रहेगा वाम सखी, फिर ग्रावेंगे श्रीराम सखी! नृप ने सूमन्त्र को भेजा है. मृगयोचित साज सहेजा है! यह कहा है कि 'श्रीराम विना, जावेगा पल पल वर्ष गिना।

होंगे यथेष्ट चौदह पल ही, ले ग्राना उन्हें ग्राज कल ही।' इसलिए न इतना सोच करो. ग्रब भी ग्राशा है, धैर्य घरो।" बोली ऊर्मिला विषादमयी-''सब गया, हाय स्राशा न गई। आ्राशे, निष्फल भी बनी रही, तुम हो हीरे की कनी ग्रहो! रखती हो मूल्य मारकर भी, उज्वल हो अन्धकार कर भी! ग्रब भी सुलक्षरो, ग्राशा है? यदि है, विश्वास-विनाशा है। लौटेंगे क्या प्रभु ग्रीर बहन? उनके पीछे-हा ! दु:ख-दहन ! जो ज्ञाता हैं वे जान चुके, उनके महत्व को सान चुके। जिस वत पर छोड़ गये सब वे, लौटेंगे उसे छोड़ ग्रब वे? निकली ग्रभागिनी मैं ऐसी, त्रैलोक्य में न होगी जैसी।

दे सकी न साथ नाथ का भी. ले सकी न हाय! हाथ का भी! यदि स्वामि-संगिनी रह न सकी, तो क्यों इतना भी कह न सकी-'हे नाथ, साथ दो भ्राता का, वल रहे मुक्ते उस त्राता का। है त्रारा ग्राज भी इष्ट मुक्ते, ये प्रारा धाज भी इष्ट मुभी। रहकर वियोग से ग्रस्थिर भी, देखूँ मैं तुम्हें यहाँ फिर भी। है प्रेम स्वयं कर्त्तव्य बड़ा, जो खींच रहा है तुम्हें खड़ा। यह भ्रातु-स्नेह न ऊना हो, लोगों के लिए नमूना हो। सुनकर जीजी की मर्म कथा, गिर पड़ी मैं, न सह सकी व्यथा। वह नारि-सुलभ दुर्वलता थी, श्राकस्मिक-वेग-विकलता थी। करना न सोच मेरा इससे, व्रत में कुछ विन्न पड़े जिससे।

म्राने का दिन है दूर सही, पर है, मुफ्तको अवलम्ब यही। म्राराध्य युग्म के सोने पर,... निस्तब्ध निशा के होने पर, तुम याद करोगे मुफ्ने कभी, तो बस फिर मैं पा चुकी सभी। प्रिय-उत्तर भी सून सकी न मैं, निज चिर गति भी चुन सकी न मैं। यह दीर्घ काल काट्रं जिससे, पूछ्ँ ग्रब हाय ! ग्रौर किससे ? सजनी सुलक्षरो, धैर्य्य धरूँ, तो कहो, क्या करूँ, क्या न करूँ? जिससे महत्व से मण्डित फिर, देखुँवह विकसित वदन रुचिर।. मैं ग्रपने लिए ग्रधीर नहीं, स्वार्थी यह लोचन-नोर नहीं। क्या से क्या हाय! हो गया यह , रस में विष कौन बो गया यह। जो यों निज प्राप्य छोड़ देंगे-ग्रप्राप्य ग्रनुग उनके लेंगे?

माँ ने न तनिक समभा-बुभा, यह उन्हें श्रचानक क्या सुभा? ग्रिभिषेक कहाँ, वनवास कहाँ? है नहीं क्षिणक विश्वास यहाँ। भावी समीप भी दृष्ट नहीं, क्या है जो सहसा सृष्ट नहीं, द्रहष्ट, बता दे स्पष्ट मुभे,-क्यों है ग्रनिष्ट ही इष्ट तुभे? तू है विगाइता काम बना, रहता है बहुधा वाम बना, प्रतिकार-समय तक दिये विना! छिपकर, कृछ अकधक किये विना-करता प्रहार तू यहाँ वहाँ, घोखा देता है जहाँ तहाँ। तूने जो कुछ दुरदृष्ट, किया, ग्राभास स्वप्न में भी न दिया। .कुछ शमन-यत्न करते हम भी, है योगसाध्य दुर्दम यम भी।"

नभ - ग्रोर ऊर्मिला ने देखा, थो ईर्ष्या - भरी हिष्ट - रेखा। तब नभ भी मानो धधक उठा, सं-याहिए। माने भभक उठा।

रीता दिन बीता, रात हुई, ज्यों त्यों वह रात प्रभात हुई। फिर सूनी सूनी साँफ हुई, मानो सब बेला बाँफ हुई! ऊर्मिला कभी तो रोती थी, फिर कभी शान्त-सी होती थी। देता प्रबोध जो, सुनती थी, मन से प्रतक्यं कुछ गुनती थी।

उन माताग्रों की करुए-कथा, देती थी दारुए द्विगुरए व्यथा। सुत गये तथा पति पड़े यथा, रोने तक का ग्रवकाश न था! ग्राँथी से उखड़े वृक्ष - सहश, थे भूप शोक - हत जर्जर-कृश। ज्यों हतप्रमुना लतिकाएँ, वे थीं समीप दायें - वायें। ज्यों त्यों कर शोक सहन करके, अंचल से वायु वहन करके, वोलीं प्रभूवरप्रसू तव यों, "हे नाथ, ग्रधीर न हो ग्रव यों। तमने निज सत्य - धर्म पाला, मृत ने स्वापत्य - धर्म पाला . पत्नो पति - संग वनी देवी. प्रिय अनुज हुआ अग्रज - सेवी। जो हुग्रा सभी ग्रविचित्र हुग्रा, पर धन्य मनुष्य-चरित्र हुग्रा। गौरव-वल से यह शोक सहो, देखो हम सबकी ग्रोर ग्रहो !" भूपति ने ग्राँखें खोल कहा,-"यह कौन है कि जो बोल रहा? कौशल्ये धन्य राम-मात:. क्या कहूँ, हाय रे ! धिक धात: ! यह शोक कहाँ तक रोक्ट्रैंमें? किस मूहँ से तुम्हें विलोक् मैं?

हा ! ग्राज दृष्टि भी कहाँ गई ? वह बधू जानकी जहाँ गई! सीता भी नाता तोड गई. इस वृद्ध ससूर को छोड़ गई! ऊर्मिला बहु की बड़ी बहन! किस भाँति करूँ मैं शोक सहन? ऊर्मिला कहाँ है, हाय बहु! तू रघुकुल की ग्रसहाय बहु! मैं ही ग्रनर्थ का हेतु हुग्रा, रविकुल में सचमुच "केतु" हुग्रा। यदि राम न लौटेंगे वन से. तो भेट न होगी इस जन से। कैकेयी, भोगकर बलि मेरी. राज्यश्री क्रम रहे तेरी! पाकर दशरथ जैसा दानी, कर चुकी भोगिनी मनमानी। माँगो तुम भी कुछ पटरानी, दूँ लेकर श्राँखों का पानी।" ''माँगूँगी क्यों न नाथ, तुमसे, दो यही मुभे कल्पद्रम-से।

कैकेयी हों चाहे जैसी, सुत-वंचिता न हों मुभ जैसी।" "क्या यही माँगकर लेती हो, या मरण-शान्ति तुम देती हो। पर कहाँ भाग्य में वह मेरे, कृत कर्म जो मुभी हैं घेरे!" दोनों मुरानियाँ रोती थीं. पति के पद-पद्म भिगोती थीं। नृप राम राम ही रटते थे, युग के समान पल कटते थे। फिर भी सुमन्त्र हैं साथ गये, गृह - दशा देख रघुनाथ गये। ग्रटकी थी ग्राशा एक यही, जो थी ग्रव उनको जिला रही। ग्राशा ग्रवलम्बदायिका है. क्या ही कल-गीत-गायिका है। वह ग्राप क्यों न नाता तोड़े, पर कौन है कि उसकी छोडे?

उँचे ग्रहों पर चढ़ चढ़कर— सब ग्रोर पथों में बढ़ बढ़कर, रथ मार्ग देखने लगे सभी , फिर ग्रावें राघव कहीं ग्रभी ! पर यदि रघुनाथ लौट ग्राते— तो प्रथम ही न वे बन जाते। लौटे सुमन्त्र ही वेचारे, ग्रमुरोघ - तर्क भी सब हारे।

कर में बोड़ों की रास लिये,
निज जीवन का उपहास किये,
होकर मानो परतन्त्र निरे,
सूना रथ लिये सुमन्त्र फिरे।
रथ मानो एक रिक्त घन था,
जल भी न था, न वह गर्जन था।
वह बिजली भी थी हाय! नहीं,
विधि-विधि पर कहीं उपाय नहीं।
जो थे समीर के जोड़ों के,
उठते न पैर थे घोडों के!

थे राम विना वे भी रोते. पञ् भी प्रेमान्रक्त होते। जो भीषसा रसा में भी न हटे. मानो ग्रव उनके पैर कटे! ग्रति भार हुग्रा रीता रथ था गृह-पथ मानो ग्ररण्यपथ था ग्रवसन्न सचिव का नन-सन था करता समीर भी सन सन था। सिर पर ग्रनन्त-सा ग्रा दृटा कटि ट्रेटी ग्रीर भाग्य फूटा धरती मानो थी नरी पडी थी प्रकृति भीति से भरी पडी सम्मुख मानो मुख खोल बड़ा खाने को था दिग्दैत्य खड़ा था सोच यही मुख-सरमिज को किस भाँति दिखाऊँगा निज को ? इसलिए इयामता लाता था-उसमें निज मूर्ति छिपाता, था। उरविकल हुन्नाक्याकरनाथाः माँसें शरीर में भरता था

सन्देश सुनाये विना कहीं, गिर जाय न हा! यह देह यहीं!

जब रजनी स्राकर प्राप्त हुई, बाहर ही साँभ समाप्त हुई, नीरव गति से. उदास उर में . तब सचिव प्रविष्ट हुए पुर में। थी पड़ी पूरी भी काली-सी, (जगती थी जहाँ दिवाली-सी।) खोले थी मानो केश पूरी, रक्खे थी विधवा-वेश पूरी। क्या घुसे सूमन्त्र रसातल में? रुक उठी साँस भी पल पल में। यह तमी हटेगी क्या न कभी, पौ यहाँ फटेगी क्या न कभी? सब चौक बन्द थे, पथ सुनें, हो गई ग्रमावस-सी पूर्ने। रहती जो गीत - गुंजरित - सी, गृह-राजि म्राज थी स्तम्भित-सी।

पूर-रक्षक नीरव फिरते थे, श्रांस श्रमात्य के गिरते थे। "हो चुकी लूट घर की गहरी, ग्रब किसे रखाते हैं प्रहरी?" उत्तर में 'नहीं' सूने न कहीं, इसलिए "राम लौटे कि नहीं?" यह पूछ न सके सचिव - वर से, पुरवासी मौन रहे डर से। नीरवता ही ग्रमात्य वर की, थो शोक-सूचना उत्तर की। कोई ग्रनिष्ट कहते - कहते , बहुधा मनुष्य चुप ही रहते। रथ देख सभी ने सीस धुना, ऊपर अमरों ने स्पष्ट सुना,-'क्या फिरे हमारे श्रार्थ नहीं?' सुर बोले-'था सुर-कार्य वहीं।' देवों के वाक्य सुधा-सींचे, सुन पड़े न उसी समय नीचे। वे कोलाहल में लीन हुए, पुरवासी दुख से दीन हए।

करके ॄसुमन्त्र ने सिर नीचा, ग्राँखों को एक वार मींचा। जिस रथ पर थे प्रसून फड़ते, उसपर थे ग्राज ग्रश्र् पडते!

जब नृप समीप उपनीत हुए, तब शोक भूल वे भीत हुए। ''यह पोत डूब ही जावेगा— या कूल किनारा पावेगा?" गजराज पंक में धँसा हुआ , छटपट करता था फँसा हुग्रा, हथनियाँ पास चिल्लाती थीं, वे विवश विकल बिल्लाती थीं, बोले नृप-"राम नहीं लौटे?" गूँजा सब धाम-'नहीं लौटे।' नृप ने शसंक जो कुछ पूछा, बस उत्तरं हुम्रा वही छूछा। यद्यपि सुमन्त्र ने कुछ न कहा, प्रतिनाद तदपि नीरव न रहा।

पर सचिव-मौन ही ग्रधिक खला,
भर ग्राया सूखा हुग्रा गला।
बोले फिर वे कि—"कहाँ छोड़ा?
ले चलो मुभै कि जहाँ छोड़ा।
मुभको भी वहीं छोड़ ग्राग्रो,
वह रामचन्द्र मुख दिखलाग्रो।

दूटी महीप की हृत्तन्त्री, बोले विषाद पूर्वक मन्त्री—
"हे ग्रार्य राम-मुख देखोगे, दुख देख क्या न सुख देखोगे? ग्रावेंगे वे यश को लेकर, सुख पावेंगे तुमको देकर। नम में भी नया नाम होगा। ग्रवसर ही उन्हें मिलावेगा। ग्रवसर ही उन्हें मिलावेगा। राघव ने हाथ जोड़ करके, तुमसे यह कहा धैर्य धरके—

'श्राता है जी में तात यही,— पीछे पिछेल व्यवधान-मही-कब लौटूँ चरगों में ग्राकर, सूख पाऊँ करस्पर्श पाकर। पर धर्म रोकता है वन में, करना न सोच मेरा मन में। देगा मुभको विश्वान्ति वही, दे तात तुम्हें भी शान्ति वही।''' ''क्या शान्ति ? शान्ति, हा शान्ति कहाँ ? बन गई केकयी क्रान्ति यहाँ। हो गया पुण्य ही पाप मुभी, दे रहा धर्म ही ताप मुभे। क्छ नहीं कहा क्या सीता ने, वैदेही बधू विनोता ने ?" बोले सुमन्त्र—''वे कह न सकीं, कहने जाकर भी जकीं, थकीं। साकेतस्मृति में मग्न हुईं, करके प्रगाम भूलग्न हुई, फिर नभ को ग्रोर हाथ जोड़े, हग सजल हुए थोड़े थोड़े।

बस यह शन्तम उद्गार हुमा-, । एड्ड राभ महिं कि ही पूर लक्ष्मण ने भी है यही कहा।'' बाल सुमन्त्र सहसा कि "! firp रिड कडणक ईहे ,रि -, भिष्ट हेक गर भेर होक ती क्यों न केक्यों जान सको ? शद मन्यरा न पहचान सका, किसीलए बता अम यह तरा : ह विशे व्यक्तिम यह वेरा , वन-योग्स हास ; हम बन गुहा। गृह-योग बने हैं वनस्पृही, गुरा न मल तेरे भन पर। , रम नित्र बन प्राप्त मिर रक्ते ह । जाल भिरं अब भी जाते। , रिप्ति । एडिंग-फिल नीर मुद् ी क्षीं में होए । इस क्षीं के पीछे जा खड़ी हुई पीत के पीछे! नीच न किन्तु गिरने पाथे। , धास कि विभी उक आये, "मेरे करयुग हैं दूट चुके, किट दूट चुके। आंखों की पुतली निकल पड़ी, वह यहीं कहीं है विकल पड़ी! खाकर भी वार वार फटके—क्यों प्रारा अभी तक हैं अटके? हे जीव चलो अब दिन बीते, हा राम, राम लक्ष्मरण सीते!"

बस, यहीं दीप - निर्वाण हुआ , सुत-विरह वायु का बारण हुआ । बुँवला पड़ गया चन्द्र ऊपर , कुछ दिखलाई न दिया भू पर । ग्रति भीषण हाहाकार हुआ , सूना - सा सब संसोर हुआ । ग्रद्धाँग रानियाँ शोककृता , मूच्छिता हुईं या ग्रद्धं - मृता ? हाथों से नेत्र बन्द करके , सहसा यह हश्य देख डरके , 'हा स्वामी !' कह ऊँचे रव से, दहके सुपन्त्र मानो दव से। अनुचर अनाथ - से रोते थे, जो थे अधीर सब होते थे। थे भूप सभीके हितकारी, सच्चे परिवार भार धारी।

"माँ, कहाँ गये वे पूज्य पिता ?"
करके पुकार यों शोक - सिता,
ऊर्मिला सभी सुध - बुध त्यागे,
जा गिरी केकयी के ग्रागे!
कैकेयी का मुहँ भी न खुला,
पाषाएा - शरीर हिला न खुला।
बस फट - सी गईं बड़ी ग्राँखें,
मानो थीं नई जड़ी ग्राँखें।
रोना उसको उपहास हुग्रा,
निज कृत वैधव्य - विकास हुग्रा।
तब वह ग्रपने से ग्राप डरी,
किस कुसमय में मन्थरा मरी!

भूपति-पद का विच्छेद हुग्रा, यह सूनकर किसे न खेद हुआ ? नभ भी रोया चुपचाप हहा! हिम-करा-निस ग्रश्र्-समूह बहा। दानव-भय-हारी देह मिटा, वह राजगुरगों का गेह मिटा। अपर सुरांगनाएँ रोईं, मु पर पुरांगनाएँ रोईं! थे मुनि वसिष्ठ तत्वज्ञानी, पर व्यथा उन्होंने भी मानी। होकर भी जन्म - मृत्यु संगी, रखते हैं भिन्न भाव-भंगी। वह डील अपूर्व मनोहारी, हुमाद्रि - श्रृंग - समताकारी, रहता जो मानो सदा खड़ा, था ग्राज निरा निश्चेष्ट पड़ा। मुख पर थे शोक-चिह्न ग्रब भी, चुप गये, न भाव गये तब भी! या इसीलिए वे थे सोये, सुत मिलें स्वप्न में ही खोये!

मूहँ छिपा पदों में प्रिय पति के, आधार एक जो थे गति के. कर रहीं विलाप रानियाँ थीं, · जीवन-धन-मयी हानियाँ थीं। देखा वसिष्ठ ने ग्रौर कहा--"क्षर देह यहीं का यहीं रहा। वह श्वास-शृङ्खला टूट गई, श्रात्मा बन्धन से छुट गई!" बोले सुमन्त्र कातर होकर-"क्या हम्रा देखिए, यह गुरुवर! हा ! ग्रमर-पूज्य इस भाँति मरें ! सूत चार कहाँ जो क्रिया करें?" धैर्य देकर धीर मुनिने ज्ञानके प्रस्ताव से, तैल में रखवा दिया नृप-शव सुरक्षित भाव से। दुत भेजे दक्ष फिर सन्देश के ग्रक्षर गिना-जो बुला लावें भरत को प्रकृत वृत्त कहे विना। इस शोक के सम्बन्ध से-

इस शांक के सम्बन्ध स— सब देखते थे अन्ध से— बस एक मूर्ति घृणामयी, वह थी कठोरा केकयी!

## सप्तम सर्ग

'स्वप्न' किसका देखकर सविलास— कर रही है कवि-कला कल-हास ? । ग्रौर 'प्रतिमा' भेट किसकी भास , । । भक्त रही है वह करुएा-निश्वास ? ।

छिल्ल भी है, भिन्न भी है, हाय ! क्यों न रोवे लेखनी निरुपाय ? क्यों न भर ग्राँसू बहावे नित्य ? सींच करुगो, सरस रख साहित्य ! जानकर क्या शून्य निज साकेत ,
लौट आये राम अनुज-समेत ?
या उन्हींके अन्य रूप अनन्य ,
ये भरत-शत्रुव्न दोनों धन्य ?
क्यों हुए हैं ये उदास अशान्त ?
शीघ्र यात्रा ने किया है क्लान्त ?
या शशी में ज्यों मही की म्लानि ,
दूर भी विम्बित हुई गृह-लानि ?

''सूत, रथ की गित करो कुछ मन्द , प्रविच्याने से चलें स्वच्छन्द । प्रमुज, देखो, ग्रा गया साकेत , दोखते हैं उच्च राज-निकेत । काम्य, कर्बुर, केतु-भूषित ग्रष्ट , गगन में ज्यों सान्ध्य घन-संघट्ट । प्रविन-पुण्याकुष्ट, ' लोक-ललाम , मौन खिच ग्राया यथा सुरधाम ! किन्तु करते हाय ! ग्राज प्रवेश , काँपता है क्यों हृदय सविशेष !

जान पडता है, न जाकर ग्राप. मैं खिचा जाता, खिचे ज्यों चाप ! जब उमड्ना चाहिए श्राह्माद, हो रहा है क्यों मुभे ग्रवसाद? निकट ज्यों ज्यों ग्रा रहा है गेह, सिहरती है क्यों न जानें देह! बन्धु, दोनों श्रोर दो तुम ध्यान, म्रा गये ये बाह्य नगरोद्यान। हो रही सन्ध्या ग्रभी उपलब्ध . किन्तु मानो ग्रर्द्धनिशि निस्तब्ध ! नागरिक - गरा - गोष्टियों से हीन श्राज उपवन हैं विजन में लीन। वृक्ष मानो व्यर्थ बाट निहार, भाष उठे हैं भींम, भूक, थक, हार ! कर रही सरयू जिसे कुछ रुद्ध, बह रही है वायु-धारा शुद्ध। पर किसे है ग्राज इसकी चाह? भर रही यह ब्राप ठण्डी ब्राह! जा रहा है व्यर्थ सूरिभ - समीर, हैं पड़े हत-से सरों के तीर!

देखकर ये रिक्त क्रीडाक्षेत्र, हैं भरे स्राते उमड्कर नेत्र। याद है, घुड़दौड़ का वह खेल, हँस मुभे जब हाथ से कुछ ठेल, हय उडाकर, उछल ग्राप समक्ष. प्रथम लक्ष्मण ने घरा ध्वजलक्ष ? दीख पड़ते हैं न सादी ग्राज, गज न लाते हैं निषादी श्राज. फिर रही गायें रँभाती दूर, भागते हैं ऋथ-शिखण्ड मयूर। पार्क से यह खिसकती-सी ग्राप, जा रही सरयू बही चुपचाप। चल रही नावें न उसमें तैर, लोग करते हैं न तट पर सैर। कुछ न कुछ विघटित हुम्रा विभ्राट, विप्र-पंक्ति-विहीन हैं सब घाट। क्या हम्रा सन्ध्यार्घ्य का वह ठाठ? सून नहीं पड़ता कहीं श्रुति-पाठ ! ये तरिए। अपने अतुल कुल-मूल, सुरस देते हैं जिन्हें युग कूल।

उदित थे जिस लालिमा के संग ग्रस्त भी हैं रख वही रस - रंग। ग्रायँगे फिर ये इसी विध कल्य . जन्म - जीवन का यही साफल्य। नमन त्मको देव, निज कूलकेत्. तम तपो चिरकाल इस भव-हेत्। मानते हैं अनुज, अपने ज्येष्ठ, मुक्ति से स्रावागमन यह श्रेष्ठ। धड़कता है किन्तु मेरा चित्त*,* भड़कता है भावना का पित्त। निकट हो दिनरात - सन्धि सहर्ष, किन्तु जँचता है मुभी संघर्ष। दीखता है ग्रन्धकार समीप, भीत मत हो, ग्रार्थ हैं कूल-दीप।"

तब कहा शत्रुघ्न ने भर ग्राह—
"था कहाँ मेरा; विचार - प्रवाह!
घर पहुँचकर, कल्पना के साथ,
हो रहा था मैं सहर्षसनाथ!

पूछते थे कुशल मानो तात, प्रेम - पूर्वक भेटते थे भ्रात। बढ रहा था जननियों का मोद. हँस रही थीं भाभियाँ सविनोद। कह यहाँ के वृत्त सहचर बाल, पृछते थे सब वहाँ के हाल। प्राप्त मात्ल से हए जो द्रव्य, था ग्रमात्यों को वही सब श्रव्य। सब हमें नव, हम सभीको नव्य, हो रहे थे ज्ञात कितने भव्य। वेष - भाषा - भंगियों पर हास्य, कर रहे थे सिरस सबके भ्रास्य। हम ग्रतिथि-सेथे स्वगृह में ग्राज, सम्मिलित था क्या अपूर्व समाज। हो रहा था हर्ष, उत्सव, गान, ग्रीर सबका संग भोजन-पान। पर निरख ग्रब हश्य ये विपरीत : हो उठा है ग्रार्थ्य, मैं ग्रति भीत। जान पड़ता है, पिता सविशेष, रुग्ग होकर पा रहे हैं क्लेश।" "रुग्ण ही हों तात हे भगवान!" भरत सिहरे शफर-वारि-समान। ली उन्होंने एक लम्बी साँस; हृदय में मानो गड़ी हो गाँस।

"सूत तुम खींचे रहो कुछ रास, कर चुके हैं अध अति आयास। या कि ढीली छोड़ दो, हा हन्त, हो किसी विघ इस अगित का अन्त। जब चले थे तुम यहाँ से दूत, तब पिता क्या थे अधिक अभिभूत? पहुँच ही अब तो गये हम लोग, ठीक कह दो, था उन्हें क्या रोग?" दूत बोला उत्तरीय समेट— "कर सका था मैंन प्रभु से भेट। आप आगे आ रहा जो वीर, आप हों उसके लिए न अधीर।"

प्राप्त इतने में हुग्रा पु**र-द्वा**र , प्रहरियों का मौन विनयाचार । शाज क्या साकेत के सब लोग, साँग कर अपने अखिल उद्योग, शान्त हो बैठे सहज ही श्रान्त? दीखते हैं किन्तु क्यों उद्भान्त? सब कला-गृह शिक्षरणालय बन्द, छात्र क्यों फिरते नहीं स्वच्छन्द? हो रहे बालक बँघे-से कीर, बाल्य ही में हुद्ध-सम गम्भीर! फिमिट आते हैं जहाँ जो लोग, प्रकट कर कोई अकथ अभियोग, मौन रहते हैं खड़े बेचैन; सिर मुकाकर फिर उठाते हैं न।'

चाहते थे जन—करें ग्राक्षेप, दीखते थे पर भरत निर्लेप। देख उनका मुख समक्ष समोह, भूल जाते थे सभी विद्रोह।

<sup>&</sup>quot;ये गगन - चुम्बित महा प्रासाद , मौन साथे हैं खड़े सविषाद ।

शिल्प - कौशल के सजीव प्रमास , शाप से किसके हुए पाषास ! ग्रा खड़े हैं मेटने को ग्राधि , ग्रात्मिन्तन-रत श्रचल ससमाधि , किरसाचूड़, गवाक्ष - लोचन मींच , प्रासा - से ब्रह्माण्ड में निज खींच ? सूत, मागध, बन्दि याचक, भृत्य , दीख पड़ते हैं न करते कृत्य । एक प्रहरी ही, सतक विशेष , व्यक्त करते हैं ग्रशुभ उन्मेष !"

"ग्रागये!" सहसा उठा यह नाद, बढ़ गया ग्रवरोध तक संवाद। रथ रुका, उतरे उभय ग्रविलम्ब, ले सचिव सिद्धार्थ-कर-ग्रवलम्ब। "हो गये तुम जीर्गा ऐसे तात! में सुनूँगा क्या भयानक बात?" मुहँ छिपा सचिवाक में तत्काल, हो गये चुप भरत ग्राँसू डाल।

सचिव उनको एक वार विलोक. ले चले, ग्राँस किसी विध रोक। "मैं कहूँ तूमसे भयानक बात? राज्य भोगो तुम जयी-कुल-जात !" भरत को क्या ज्ञात था वह भेद, तदपि बोले वे सशंक, सखेद-"तात कैसे हैं?" सचिव की उक्ति-"पा चुके वे विश्व-बाधा-मुक्ति।" "पर कहाँ हैं इस समय नरनाथ?" सचिव फिर बोले उठाकर हाथ-"सब रहस्य जहाँ छिपे हैं रम्य, योगियों का भी वहाँ क्या गम्य ?" "किन्तु उनके पुत्र हैं हम लोग, मार्ग दिखलाम्रो मिले शुभ योग।" ''मार्ग है शत्रुन्न, दुर्गम सत्य, तुम रहो उनके यथार्थ ग्रपत्य।"

क्रागया शुद्धान्त का था द्वार, एक पद था देहली के पार। ''हा पितः !'' सहसा चिहुँक, चीत्कार, गिर पड़े सुकुमार भरत कुमार !

केकयी बढ मन्थरा के साथ. फेरने उनपर लगी भट हाथ। रह गये शश्चन्न मानो मूक; कण्ठरोधक थी हृदय की हुक, देर में निकली गिरा-"हा ग्रम्ब! ग्राज हम सबके कहाँ ग्रवलम्ब? देखने को तात ज्ञून्य निकेत, क्या बुलाये हम गये साकेत?" सिहरकर गिरते हए से काँप; बैठ वे नीचे गये मूहँ ढाँप। "वत्स, स्वामी तो गये उस ठौर. लौटना होगा न जिससे और !" "कौन था हमसे अधिक हा शोक! वे गये जिसके लिए उस लोक? हृदय, ग्राशंका हुई क्या ठीक, होगई ग्राशा ग्रशेष ग्रलीक !"

<sup>4</sup>मैं स्वयं पतिघातिनी हुँ हाय! जीव जीवन-मृत्यू का व्यवसाय !" "हा! ग्रमर भी मृत्यु-करगत जीव! मुक्त होकर भी ग्रधीन ग्रतीव! किन्तु साधारण न थी वह व्यक्ति , अतुल थी जिसकी अलौकिक शक्ति। जीर्ण तुमको जान सहसा तात! कर गया क्या काल यह अपघात ? तो धरा-धन हो भले हो ध्वस्त, ग्रार्य, हो जाभ्रो तनिक ग्राश्वस्त । हम करेंगे काल से संग्राम, हैं कहाँ श्रग्रज हमारे राम?" "हैं कहाँ वे सजल घन-सम श्याम?" वन न था हा ! किन्तु वह था धाम ? "वन गये वे अनुज-सीता-युक्त!" "वन गये?" बोले भरत भययुक्त । ''तो सँभालेगा हमें ग्रब कौन? यों ग्रनाश्रित रह सका कब कौन ?" "ग्रार्यका ग्रीदास्य यह ग्रवलोक, सहम-सा मेरा गया पितृ - शोक !"

"ग्रनुज, ठहरो, मैं लगा दै होड. रह सकें यदि ग्रार्थ हमको छोड। जाय वे इस गेह ही से रूठ, यह असम्भव, भूठ, निश्चय भूठ! हुँस रही यह मन्थरा क्यों घूर? री ग्रभागिन ! दूर हो तू दूर। भेद है इसमें निहित कुछ गूढ़, माँ कहो, मैं हो रहा है मूढ़।" ''वत्स, मेरा भी इसीमें सार,— जो किया, कर लूँ उसे स्वीकार। साक्षि हों भ्रनपेक्ष्य मेरे भ्रर्थ, सत्य कर दे सर्व सहन-समर्थ! तो सुनो, यह क्यों हुआ परिलाम,-प्रभु गये सुर-धाम, वन को राम। माँग मैंने ही लिया कुल-केत्, राजसिंहासन तुम्हारे हेत्।"

<sup>&#</sup>x27;हा हतोस्मि!" हुए भरत हतबोध , है!' कहा शत्रुघ्न ने सक्रोध।

ओंठ काटा ग्रीर पटका पैर. किन्त् लेता वीर किससे वैर? केकयी चिल्ला उठी सोन्माद-"सव करें मेरा महा अपवाद; किन्तू उठ भ्रो भरत, मेरा प्यार, चाहता है एक तेरा प्यार। राज्य कर, उठ वत्स. मेरे बाल . मैं नरक भोग भले चिरकाल। दण्ड दे, मैंने किया यदि पाप . दे रही हैं शक्ति वह मैं ग्राप।" "दण्ड, ग्रोहो दण्ड, कैसा दण्ड? पर कहाँ उद्दण्ड ऐसा दण्ड? घोर नरकानल चिरन्तन चण्ड. किन्तु वह तो है यहाँ हिम-खण्ड। चण्डि ! सुनकर ही जिसे, सातंक, चुभ उठें सौ बिच्छुग्रों के डंका दण्ड क्या उस दृष्टता का स्वल्प? है तुषानल तो कमल-दल-तल्प? जी, द्विरसने ! हम सभीको मार, कठिन तेरा उचित न्याय-विचारः।

मृत्यु ? उसमें तो सहज ही मृक्ति , भोग तू निज भावना की भुक्ति। धन्य तेरा क्षुधित पुत्र - स्नेह, खा गया जो भूनकर पति - देह! ग्रास करके श्रव मुफ्ते हो तुप्त, ग्रौर नाचे निज दूराशय - हप्त !" "चूप ग्ररे चूप, केकयी का स्नेह जान पाया तु न निस्सन्देह। पर वही यह वत्स, तुभमें व्याप्त, छोडता है राज-पद भी प्राप्त। सब करें मेरा महा ग्रपवाद, किन्तू तू तो न कर हाय! प्रमाद। हो गये थे देव जीवनमुक्त, उचित था जाना न ऋगा-संयुक्त। ले लिए इस हेत वर युग लभ्य, उचित मानेंगे इसे सब सभ्य। 'क्या लिया' बस है यहीं सब शल्य , किन्तु मेरा भी यहीं वात्सल्य।" . "सब बचाती हैं सुतों के गात्र, किन्तु देती हैं डिठोंना मात्र।

नील से मूहें पोत मेरा सर्व, कर रही वात्सल्य का त् गर्व! खर मँगा, वाहन वही अनुरूप, देख लें सब-है यही वह भूप! राज्य. क्यों माँ. राज्य केवल राज्य ? न्याय-धर्म-स्नेह, तीनों त्याज्य! सब करें ग्रब से भरत की भीति. राजमाता केकयी की नीति-स्वार्थ ही ध्रव-धर्म हो सब ठौर ! क्यों न माँ ? भाई. न बाप न ग्रीर ! ग्राज मैं हुँ कोसलाधिप , धन्य , गा. विरुद गा, कौन मुभ-सा अन्य ? कौन हा ! मुफ-सा पतित-ग्रतिताप ? हो गया वर ही जिसे ग्रिभशाप! तू श्रड़ी थी राज्य ही के ऋर्थ, तो न या तेरा तनय श्रसमर्थ। ग्रौर भूपरथा न कोसल मात्र. छत्र-भागी है कहीं भी क्षात्र। क्षत्रियों के चाप - कोटि - समक्ष , लोक में है कौन दुर्गम लक्ष?

थान किस फल का तुभी ग्रधिकार? स्त न था मैं एक, हम थे चार! राज सुख है विल पुरुष का भोग, मूल्य जिसका प्रारा का विनियोग। स्वार्थिनी तू कर सकेगी त्याग? राज्य में घर से लगी हा ग्रांग। स्वप्न किसका देखते हैं लोग. जो तजे लोकार्थ निटा-योग। किन्त् करके दूसरे का होम, पान करना चाहती तू सोम! हाय! ऐसी तो न थी यह बृद्धि, क्या हुई तेरे हृदय की शुद्धि? ग्रौर से करते हुए छल-पाप, हम छले जाते प्रथम ही आप। सूर्यकुल में यह कलंक कठोर! निरख तो तुतनिक नभ की ग्रोर। देख तेरी उग्र यह श्रनरीति, खस पड़ें नक्षत्र ये न सभीति! भरत-जीवन का सभी उत्साह, हो गया ठंडा यहाँ तक आह!

ये गगन के चन्द्रमिएा-मय हार, जान पडते हैं ज्वलित अंगार! कौन समभेगा भरत का भाव -जब करे माँ ग्राप यों प्रताव! री, हम्रा तुभको न कुछ संकोच? त बनी जननी कि हननी, सोच! इष्ट तुभसे हम - शासक - नीति, श्रौर मुभको लोक - सेवा - श्रीति। वेन होता योग्य जिसका जात, जड़भरत - जननी वही विख्यात! व्यर्थ ग्राशा, व्यर्थ यह संसार।" रो दिया, हो मौन राजकुमार। थे भरे घन - से खड़े शत्रुघ्न, बरस ग्रब मानो पड़े शत्रुन ,-"तुम यहाँ थे हाय ! सोदरवर्य, श्रीर यह होता रहा, ग्राश्चर्य! वे तुम्हारे भूज - भूजंग विशाल, क्या यहाँ कीलित हुए उस काल! राज्य को यदि हम बना लें भोग, तो बनेगा वह प्रजा का रोग।

फिर कहूँ मैं क्यों न उठकर स्रोह! ग्राज मेरा धर्म राजद्रोह! विजय में बल और गौरव - सिद्धि . क्षत्रियों के धर्म-धन की बृद्धि। राज्य में दायित्व का ही भार. सब प्रजा का वह व्यवस्थागार। वह प्रलोभन हो किसीके हेतू, तो उचित है क्रान्ति का ही केतु। दूर हो ममता, विषमता, मोह, श्राज मेरा धर्म राजद्रोह। त्याग से भी कठिन जिसकी प्राप्ति . स्वार्थं की यदि हो उसी में व्याप्ति. छोड़ द्रंतो क्यों न मैं भी छोह? श्राज मेरा धर्म राजद्रोह। दो अभीप्सित दण्ड मुफ्तको अम्ब, न्याय ही शत्रुघ्न का ग्रवलम्ब, मैं तुम्हारा राज्य - शासन - भार , कर नहीं सकता यथा स्वीकार। मानते थे सब जिसे निज शक्ति. बन गई ग्रब राजभक्ति विरक्ति।

हा ! ग्रराजक भाव, जो था पाप, कर दिया है पुण्य तुमने स्राप। राज-पद ही क्यों न ग्रब हट जाय ? लोभ-मद का मूल ही कट जाय? कर सके कोई न दर्प न दम्भ . सब जगत में हो नया ग्रारम्भ। विगत हों नर-पति, रहें नर मात्र, ग्रौर जो जिस कार्यके हों पात्र— वे रहें उसपर समान नियुक्त , सब जियें ज्यों एक ही कुल भुक्त ।'' "ग्रनुज, उस राजत्व का हो ग्रन्त, हन्त ! जिसपर केकयी के दन्त। किन्त्र राजे रामराज्य नितान्त-विश्व के विद्रोह करके शान्त। रघु - भगीरथ-सगर - राज्य - किरीट, केकयी का सुत भरत मैं ढीट— यदि छुऊँ तो पाप-कर गल जाय, या वही अनुताप से जल जाय! तात, राज्य नहीं किसीका वित्त . वह उन्हींके सौख्य-शान्ति-निमित्त- स्वबलि देते हैं उसे जो पात्र, नियत ज्ञासक लोक-सेवक मात्र !" ''ग्रार्य, छाती फट रही है हाय। राज्य भी ग्रब तो बना व्यवसाय। हम उसे लें बेचकर भी धर्म, अतुल कुल में आज ऐसा कर्म! भ्रातृ-निष्कासन, पिता का घात, हो चुके दो दो जहाँ उत्पात, ग्रौर दो हों-मातृवध, गृहदाह! बस यही इस चित्त की अब चाह! पूर्ण हो दूरहष्ट तेरी तृष्टि!" वीर ने मारी हृदय पर मुष्टि। उठ भरत ने घर लिया भट हाथ. ग्रीर वे बोले व्यथा के साथ-"हाय! मारोगे किसे हे तात, मृत्यू निष्कृति हो जिसे हे तात? छोड दो इसको इसी पर वीर, ग्रार्य-जननी-ग्रोर ग्राग्रो धीर!"

य्गल कण्ठों से निकल ग्रविलम्ब त्रजिर में गूँजी गिरा–''हा श्रम्ब <u>!'</u>' शोक ने ली ग्रफर ग्राज डकार— वत्स हम्बा कर उठै डिडकार! सहन कर मानो व्यथा की चोट, हृदय के हुकड़े उड़े सस्फोट— "तुम कहाँ हो ग्रम्ब, दीना ग्रम्ब! पति - विहीना, पुत्र - हीना ग्रम्ब ! भरत-अपराधी भरत-है प्राप्त, दो उसे ग्रादेश ग्रपना ग्राप्त। ग्राज माँ, मुभ-सा ग्रधम है कौन ? मुहँ न देखो, पर न हो तुम मौन। प्राप्त है यह राज्यहारी चोर, दूर से षडयन्त्रकारी घोर। त्रागया मैं-गृहकलह का मूल ; दण्ड दो, पर दो पदों की धूल।"

<sup>&#</sup>x27;भूठ यह सब भूठ, तू निष्पाप ; साक्षिगो तेरी यहाँ मैं श्राप।

भरत में श्रभिसन्धि का हो गन्ध, तो मुक्ते निज राम की सौगन्ध। केकयी, सून लो बहन यह नाद, ग्रोह! कितना हर्ष ग्रीर विषाद!" पूर्ण महिषी का हुआ उत्संग, जा गिरा शवरीशरार्त - कूरंग। "वत्सरे या जा, जुड़ायह अंक, भानुकूल के निष्कलंक मयंक? मिल गया मेरा मुभे तू राम, तु वही है, भिन्न केवल नाम। एक स्हृदय, ग्रीर एक सुगात्र, एक सोने के बने दो पात्र। ग्रग्रजानूज मात्र का है भेद, पुत्र मेरे, कर न मन में खेद। केकयी ने कर भरत का मोह. क्या किया ऐसा बडा विद्रोह? भर गई फिर ग्राज मेरी गोद. आ, मुभे देराम का-सा मोद। किन्तू बेटा, होगई कुछ देर, सो गये हैं देव ये मूहँ फिर!

हो गई है हृदय की गित भग्न, तदिप ग्रव भी स्नेह में हैं मग्न! देख लो हे नाथ, लो परितोष; जनियों के जात हैं निदोंष।" नाव में नृप किन्तु पाँव पसार, सुप्त थे भव-सिन्धु के पर-पार!

"हा पिता, यों हो रहे हो सुप्त क्या हुई वह चेतना चिरलुप्त? जिस अभागे के लिए यह काण्ड, आ गया वह भत्सेना का भाण्ड! आसित दो, पाओ अहो! आरोग्य, मैं नहीं हूँ यों अभाषरा-योग्य। त्याज्य भी यह नीच हे नरराज, हो न अन्तिम वचन-वंचित आज!" "राज्य तुमको दे गये नरराज, सुत, जलांजिल दो उन्हें तुम आज! दे तुम्हें क्या वत्स, मेरा प्यार? लो तुम्हीं अन्त्येष्ठिका अधिकार।

राज्य-" "हा ! वह राज्य बनकर काल, भरत के पीछे पडा विकराल! यह श्रराजक उग्र श्राज नितान्त . प्रारा लेकर भी न होगा शान्त!" "वत्स. धीरे. कठिनता के साथ. सो सके हैं, छटपटाकर नाथ। हो न जावे शान्ति उनकी भंग. धर्म पालो धीरता के संग। संगिनी इस देह की मैं नित्य, साक्षि हैं ध्रुव, घरिएा, ग्रनिलादित्य। स्त, तुम्हारे भाव ये ग्रविभक्त, मैं स्वयं उनपर कहाँगी व्यक्त " "हाय! मत मारो मुभे इस भाँति, माँ, जियो, मैं जी सक् जिस भाँति। मैं सहन के ग्रर्थ ही, मन-मार, वहन करता हैं स्वजीवन-भार। में जियं लोकापवाद - निमित्त , तब न होगा तनिक प्रायश्चित्त ? तुम सभी त्यागो मुभे यदि हाय! तो महूँ मैं भी न क्यों निरुपाय ?

म्रार्य को तो महँ दिखाने योग्य, रख मुभे स्रो भाग्य के फल भोग्य।" शोक से यति यार्त, अनुज समेत, भरत यों कह ही गये हतचेता लोटता हो ज्यों हृदय पर साँप, सभय कौशल्या, सुमित्रा काँप-हाय कर, करने लगीं उपचार-व्यजन, सिंचन, परस ग्रौर पुकार। भातृ युग सँभले नयन निज खोल . पर सके मुहँसे नवे कुछ बोल। देख सूत-हठ ग्रौर वंश-ग्ररिष्ट. कह न माँएँ भी सकीं निज इष्ट। श्रा गये तब तक तपोव्रतनिष्ठ. राजकुल के गुरु वरिष्ठ वसिष्ठ। प्राप्त कर उनके पदों की ग्रोट, रो पड़े युग बन्धु उनमें लोट— "क्या हुग्रा गुरुदेव, यह ग्रनिवार्य ?" "वत्स, अनुपम लोक-शिक्षरग-कार्य। त्याग का संचय, प्रराय का पर्व, सफल मेरा सूर्यकुलगुरु-गर्व !''

''किन्तू मुभपर ग्राज सारी सृष्टि, कर रही मानो घुएग की वृष्टि। देव, देखं मैं किघर, किस भाँति ?" ''भरत, तुम ग्राकुल न हो इस भाँति। वत्स, देखो तुम पिता की ग्रोर, सत्य भी शव-सा ग्रकम्प कठोर! ग्रौर उनका प्रेम-ग्रोघ ग्रभग्न. वे स्वयं जिसमें हुए चिरमग्न! ग्रौर देखो भ्रातृवर की ग्रोर, त्याग का जिसके न ग्रोर, न छोर। श्रतुल जिसकी पुण्य पितर-प्रीति-स्वकूल-मर्यादा, विनय, नय-नीति। ग्रौ**र** उस ग्रग्रज-वधु की ग्रोर. वत्स, देखो तूम निहार-निहोर। हाँ, जिसे वे गहन-कण्टक-शूल, बन गये गृह-वाटिका के फूल! ग्रौर देखो उस ग्रनुज की ग्रोर, म्राह! वह लाक्ष्मण्य कैसा घोर! वह विकट वृत और वह इढ़ भक्ति, एक में सबकी ग्रटल ग्रनुरक्ति।

ग्रौर देखो इस ग्रनुज की ग्रोर, हो रहा जो शोक-मग्न विभोर। ग्राज जो सबसे ग्रधिक उद्भान्त, सुमन - सम हिमवाष्प भाराक्रान्त ! वत्स, देखो जननियों की ग्रोर. ग्राज जिनकी भोग-निशि का भोर !" "हाय भगवन् ! क्यों हमारा नाम ? ग्रब हमें इस लोक में क्या काम ? भूमि पर हम आज केवल भार, क्यों सहे संसार हाहाकार? क्यों ग्रनाथों की यहाँ हो भीड़? जीव-खग उड़ जाय श्रब निज नीड।" ''देवियो, ऐसा नहीं वैधव्य, भाव भव में कौन वैसा भव्य? धन्य वह ग्रनुराग निर्गत - राग, ग्रौर श्चिता का ग्रपूर्व सुहाग। अग्निमय है अब तुम्हारा नाम, दग्ध हों जिसमें स्वयं सब काम। सहमरण के धर्म से भी ज्येष्ठ ग्रायु भर स्वामि - स्मर्ग है श्रेष्ठ।

तुम जियो अपना वही वृत पाल, धर्म की बल-वृद्धि हो चिरकाल। सहनकर जीना कठिन है देवि, सहज मरना एक दिन है देवि! भरत, देखो ग्राप ग्रपनी ग्रोर. निज हृदय - सागर गभीर हिलोर। पूर्ण हैं भ्रगिएत वहाँ गुरा-रत्न, ग्रमर भी जिनके लिए कृतयत्न। भरत - भावामृत पियें जन जाग, मोह - विष था केकयी का भाग। बत्स, मेरी ग्रोर देखो, ग्रोह! मैं सगद्गद हैं, यदपि निर्मोह। रो रहे हो तुम, परन्त विनीत, गा रहे हैं सुर तुम्हारे गीत। प्राप्त अपने आप ही यह राज्य, कर दिया तृगा-तुल्य तुमने त्याज्य। मित यहाँ शत्रुघ, मेरी मौन, तुम कि लक्ष्मण्, ग्रधिक सुकृती कौन ? श्रब उठो हे वत्स, धीरज धार, बैठते हैं वीर क्या थक - हार ?

शत्रु-शर सम तुम सहो यह शोक, सतत कर्मक्षेत्र है नरलोक। कर पिता का मृत्युकृत्य अपत्य, लो क्रमागत गोत्र - जीवन - सत्य । मरगा है ग्रवकाश, जीवन कार्य, कह रहा है ग्राप मैं ग्राचार्य। व्याप्त हैं तुममें पिता के प्रारा, शोक छोड़ो शूर पाग्रो त्रारा। हम रुकें क्यों, चल रही है साँस, गति न बिगडे. दे नियति भी ग्राँस। विन्न तो हैं मार्ग के कुश-काँस, फँस न पावे इस हृदय में फाँस। तात, जीवनगीत सुनकर काल नाचता है ग्राप. देकर ताल। स्गति होती है तभी यह प्राप्त, प्रलय में भी लय रहे, निज व्याप्त । उठ खड़े हो निज पदों पर ग्राज, धैर्य धारें स्वजन ग्रौर समाज। वीर देखो, उस प्रजा की ग्रोर. चाहती है जो कृपा की कोर।"

सप्तम सर्ग

, तार इंट कि कोड़ में ामकनाम , । तार रसी ग्रम्ज में इंट कि उक् - प्रीम इंट्र सात ग्रिट रूड़ । रिन-र्रमने लोक ई भि रुंड़, , राइ-कात ग्राप्ट के पुर्मा अस्य , प्राप्ट प्रमुख्य अपन्य मिन निम्म स्थाप , स्रम्प स्मिन मिंड निष्य निष्य स्थाप । स्रम्प स्थाप स्

, प्राक्तिमा का मास्का । प्राप्ता । प्राप्त

सिम्मिलित हों स्वजन, सैन्य, समाज, वस, यही अन्तिम बिदा है आज। सूत, मागध, विन्द, आदि अभीत, गा उठें जीवन - विजय के गीत—तुच्छ कर नृप मृत्यु - पक्ष समक्ष, पा गये हैं आज अपना लक्ष।

राजग्रह की विह्न बाहर जोड़, कर उठे द्विज होम—श्राहृति छोड़। कुल - पुरोहित श्रीर कुल - श्राचार्य, भरत युत करने लगे सब कार्य। शव बना था शिव-समाधि-समान, था शिवालय - तुल्य शिविका यान। श्रीर जिनसे था वहन - सम्बन्ध, थे भरत के भव्य - भद्र - स्कन्ध। बज रहे थे भाँभ, भालर, शंख, पा गया जयघोष श्रगिरात पंख। भाव - गद्गद हो रहे थे लोग, गा रहे थे, रो रहे थे लोग।

बरसता था नेत्र - नीर नितान्त . मार्ग-रज-करा थे प्रथम ही शान्त। पाँवडों पर बीच में शव - यान . उभय ग्रोर मनुष्य - पंक्ति महान । त्राज पैदल थे सभी सत्पात्र, वाहनों पर नृप-समादर मात्र। शेष - दर्शन कर सभक्ति, सयतन, जन लूटाते थे वसन, धन, रतन। त्रा गया सब संघ सरय-तीर. करुए। - गद्गद था सहज ही नीर। श्राप सरिता वीचि - वेगी खोल कर रही थी कल-विलाप विलोल ! ग्रगर - चन्दन की चिता थी सेज. राजशव था सप्त, संयत तेज। सरस कर भूतल, बरस एकान्त, क्षितिज पर मानो शरद-घन शान्त ! फिर प्रदक्षिण, प्रणति जय जयकार. सामगान - समेत श्रुचि - संस्कार । बरसता था घृत तथा कर्प्र, सूर्यपर था एक लघु घन दूर।

जागकर ज्वाला उठी तत्काल , विम्व पानी में पड़ा सुविशाल। फिर प्रदक्षिए। कर तथा कर जोड रो उठे यों भरत धीरज छोड-"तात ! यह क्या देखता आज? जा रहे हो तुम कहाँ नरराज! देव, ठहरो, हो न ग्रन्तर्धान, चाहिए मुभको न वे वरदान। इस ग्रधम की बाट तो कुछ देर, देखते तुम काल-कारण हेर। वन गये हैं ग्रार्थ, त्म परलोक, कौन समभे आज मेरा शोक? स्वर्ग क्या, ग्रपवर्ग पाग्रो तात . पर बता जाश्रो मुभी यह बात -राज्य - संग तुम्हें कहाँ से हाय ! दे सक्ँगा श्रार्य को श्रनुपाय? श्राज तुम नरराज, प्रश्नातीत, ये प्रजाजन ही कहें, नयनीत-धन किसीका जो हरे क्रम - भोग्य, दण्ड क्या उसके लिए है योग्य ?

श्राह! मेरी जय न बोलो हार, इस चिता ही में बहुत ग्रंगार! था तुम्हें ग्रभिषेक जिनका मान्य, हैं कहाँ वे धीर - वीर - वदान्य ? वन चलो सब पंच मेरे साथ. हैं वहीं सबके प्रकृत नरनाथ। राज्य पालें राम जनकप्राय. राम का प्रतिनिधि भरत वन जाय । निज प्रजा - परिवार - पालन - भार : यदि न ग्रार्य करें स्वयं स्वीकार। तो चुनो तुम ग्रन्थ निज नरपाल, जो किसी माँका जनाही लाल। व्यर्थ हो यदि भरत का उद्योग, तो करें इतनी क्रपा सब लोग-इस, पिता ही की चिता के पास, मुभ ग्रगति को भी मिले चिरवास !"

साथ ही ग्रानन्द ग्रौर विषाद, 'जयभरत', 'जयराम' जय जय नाद! लोटते थे पर भरत गित-हीन, पितृ-चिता के पादतल में लीन। दे रहे थे धैर्य लोग सराह, विकल थे सब किन्तु ग्राप कराह। "भरत!" बोले गुरु—"भरत, हो शान्त, जनकवर के जातवर, कुलकान्त! कर चुके हो मृतजनक-संस्कार, हत - जनियों का करो उपचार। भेज यों पितृवन उन्हें सस्नेह, पुत्र, इनको ले चलो ग्रव गेह।"

बोले फिर मुनि यों चिता की ग्रोर हाथ कर 'देखो सब लोग, ग्रहा! क्या ही ग्राधिपत्य है ? त्याग दिया ग्राप ग्रज-नन्दन ने एक साथ , पुत्र-हेतु प्रारा, सत्य-काररा ग्रपत्य है ! पा लिया है सत्य-शिव-सुन्दर-सा पूर्गा लक्ष इष्ट हम सबको इसीका ग्रानुगत्य है ! सत्य है स्वयं ही शिव, राम सत्य-सुन्दर हैं , सत्य काम सत्य ग्रौर राम नाम सत्य है !" कण्ठ कण्ठ गा उठा, शून्य शून्य छा उठा— सत्य काम सत्य है, राम नाम सत्य है!

## श्रष्टम सर्ग

## [ 8 ]

चल चपल कलम, निज चित्रकूट चल देखें, प्रभु-चरएा-चिह्नपरसफल भाल-लिपि लेखें। सम्प्रति साकेत - समाज वहीं है सारा, सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा।

तरु तले विराजे हुए, — शिला के ऊपर, कुछ टिके, — धनुष की कोटि टेककर भूपर, निज लक्ष-सिद्धि-सी, तनिक घूमकर तिरछे, जो सींच रही थीं पर्णाकुटी के बिरछे — उन सीता को, निज मूर्तिमती माया को , प्ररायप्राराा को और कान्तकाया को , यों देख रहे थे राम ग्रटल ग्रनुरागी , योगी के ग्रागे ग्रलख-ज्योति ज्यों जागी !

ग्रंचल-पट कटि में खोंस, कछोटा मारे, सीता माता थीं ग्राज नई घज घारे। अंकूर - हितकर थे कलश-पयोधर पावन, जन-मातु-गर्वमय क्राल वदन भव-भावन । पहने थीं दिव्य दुकूल ग्रहा ! वे ऐसे , उत्पन्न हुन्रा हो देह-संग ही जैसे। कर, पद, मूख तीनों अतूल ग्रनावृत पट-से , थे पत्र - पृष्ठा में ग्रलग प्रसून प्रकट - से ! कन्धे ढककर कच छहर रहे थे उनके,-रक्षक तक्षक - से लहर रहे थे उनके। मुख घर्म-विन्दु-मथ श्रोस-भरा श्रम्बुज-सा , पर कहाँ कण्टकित नाल सुपूलकित भुज-सा ? पाकर विशाल कच - भार एडियाँ घँसती, तब नखज्योति-मिष,मृद्ल अँगुलियाँ हंसती।

पर पग उठने में भार उन्हींपर पड़ता, तब ग्ररुण एड़ियों से सुहास-सा भड़ता! क्षोगी पर जो निज छाप छोड़ते चलते, पद-पद्यों में मंजीर-मराल मचलते। रुकने-भुकने में लिलत लंक लच जाती, पर ग्रपनी छिव में छिपी ग्राप बच जाती। तनुगौर केतकी-कुसुम-कली का गाभा, थी अंग-सुरिभ के संग तरंगित ग्राभा। भौरों से भूषित कल्प-लता-सी फूली, गाती थीं गुन गुन गान भान-सा भूली:—

''निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

सम्राट स्वयं प्रागोश, सचिव देवर हैं, देते आकर आशोष हमें मुनिवर हैं। घन तुच्छ यहाँ,—यद्यपि असंख्य आकर हैं, पानी पीते मृग-सिंह एक तट पर हैं। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कृटिया में राज-भवन मन भाया। क्या सुन्दर लता-वितान तना है मेरा,
पुञ्जाकृति गुज्जित कुञ्ज घना है मेरा।
जल निर्मल, पवन पराग-सना है मेरा,
गढ़ चित्रकृट हढ़-दिव्य बना है मेरा।
प्रहरी निर्भर, परिखा प्रवाह की काया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

स्रौरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ स्रपने पैरों पर खड़ी स्राप चलती हूँ श्रमवारिविन्दु फल स्वास्थ्यशुक्ति फलती हूँ स्रपने अंचल से <u>व्यक्त</u> स्राप्त फलती हूँ तनु-लता-सफलता-स्वीदु स्राज ही स्राया, मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

जिनसे ये प्रस्तयी प्रास्त त्रास्त पाते हैं,
जी भरकर उनको देख जुड़ा जाते हैं।
जब देव कि देवर विचर-विचर आते हैं,
तब नित्य नये दो-एक द्रव्य लाते हैं।
उनका वर्सन ही बना विनोद सवाया,
मेरी कृटिया में राज-भवन मन भाया।

किसलय-कर स्वागत-हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव-सम सुमन खिला करते हैं। डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृगा तृगा पर मुक्ता - भार फिला करते हैं। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा ?

वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा।

कुछ करने में अब दूह्य लगा है मेरा,

वन में ही तो गाईस्थ्य जगा है मेरा।

वह वधू जानकी बनी आज यह जाया,

मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

फल - फूलों से हैं लदी डालियाँ मेरी, वे हरी पत्तलें, भरी थालियाँ मेरी। मुनि वालाएँ हैं यहाँ <u>श्रालियाँ मेरी</u>, तिटनी की लहरें ग्रौर तालियाँ मेरी। क्रीड़ा - सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कृटिया में राज-भवन मन भाया। में पत्नी पित्रियों विषित-कुञ्ज-पिजर की ; आती है कोटर - सहश मुफे सुध घर की । मृदु - तीव्या वेदना एक एक अन्तर की बन जाती है कल-गीति समय के स्वर की कव उसे छेड़ यह कण्ठ यहाँ न अघाया ? मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

गुरुजन - परिजन संबं धन्य ध्येय हैं मेरे श्रोषधियों के गुएा - विगुएए जेय हैं मेरे वन - देव - देवियाँ श्रातिथेय हैं मेरे प्रिय - संग यहाँ सब प्रेय श्रेय हैं मेरे मेरे पीछे ध्रुव - धर्म स्वयं ही धाया , मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

नाचो मयूर, नाचो कपोत के जोड़े,
नाचो कुरंग, तुम लो उड़ान के तोड़े।
गाँग्री दिनि, चांतक, चटक, भृङ्ग भय छोड़े,
वैदेही के वनवास - वर्ष हैं थोड़े।
तितली, तूने यह कहाँ चित्रपट पाया ?
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

श्रायो कलापि, निज चन्द्रकला दिखलाग्रो , कुछ मुफसे सीखो ग्रौर मुफ्ते सिखलाग्रो । गाग्रो फिक, मैं अनुकरण करूँ, तुम गान्रो , स्वर खींच तनिक यों उसे घुमाते जान्नो । गुक, पढ़ो, — मधुर फल प्रथम तुम्हींने खाया , मेरी कृटिया में राज-भवन सन भाया ।

ग्रिय राजहंसि, तू तरस तरस क्यों रोती,

तू शुक्ति - वंचिता कहीं मैथिली होती,

तो क्यामल तन के श्रमज-विन्दुमय मोती,

निज व्यजन-पक्ष से तू अँकोर सुध खोती,

जिनपर मानस ने पद्मा हुए मुह बाया,

मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

स्रो निर्भर, भर भर नाद सुनाकर फड़ तू,
पथ के रोड़ों से उलभ-सुलभ, बढ़-स्रड़ तू।
र्श्व उत्तरीय, उड़, मोद-पयोद, घुमड़ तू,
हमपर गिरि-गद्गद भाव, सदैव उमड़ तू।
जीवन को तूने गीत बनोया, गाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

न्नी क्षेत्र अपूर्व की निर्मा को ला

स्रो मोली कोल - किरात - भिल्ल वालायों,
मैं स्राप तुम्हारे यहाँ स्रागई, स्राप्तो ।
सुभको कुछ करने योग्य काम वतलास्रो ,
दो स्रहो ! नव्यता स्रोप्त भव्यता पास्रो । ४१ वर्गे लो, मेरा नागर भाव भेट जो लागा ,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

सब श्रोर लाभ ही लाभ बोध-विनिमय में , हार का 3014 विभिन्न उताह मुफ्ते हैं विविध वृत्त - संचय में । का ने का कि विश्व वृत्त - संचय में । का ने का विश्व विश्व वृत्त वर्षों रही श्रविध समय में । का का कि व्य में । श्री विश्व व्य विश्व वृत्ते गान की लय में । विश्व का ताया , व्य कि व्या हु 301 मेरी कृटिया में राज-भवन मन भाया।"

थे समाधिस्थ - से राम श्रनाहत सुनते, स्वर पत्र पत्र पर प्रेम - जाल थे बुनते। कितने मीठे हैं, मरे बीन के फाले, तरु फूम रहे थे हरे - भरे मतवाले। ''गाओ मैथिलि, स्वच्छन्द, राम के रहते, सुन ले कोई भी आज मुक्ते यह कहते—

ानेश्चिन्त रहे, जो करे भरोसा मेरा, बस, मिले प्रेम का मुभी परोसा मेरा। ग्रानन्द हमारे ही ग्रधीन रहता है, तब भी विषाद नरलोक व्यर्थ सहता है। करके ग्रपना कर्त्तव्य रहो सन्तोषीं, फिर सफल हो कि तुम विफल, न होगे दोषी। निश्चिन्त नारियाँ आतम - समर्पण करके, स्वीकृति में ही कृतकृत्य भाव हैं नर के। गौरव क्या है, जन-भार वहन करना ही, सुख क्या है, बढ़कर दु:ख सहन करना ही।" कलिकाएँ खिलने लगीं, फूल फिर फूले, खग-मृग भी चरना छोड़ सभी सुध भूले। सन्नाटे में था एक यही रव छाया। "मेरी कृटिया में राज-भवन मन भाया ! देवर के शर की ग्रनी बनाकर टाँकी, मैंने ग्रनुजा की एक मूर्ति है ग्राँकी। आँसु नयनों में, हँसी वदन पर बाँकी, काँटे समेटती, फूल छींटती भाँकी! निज मन्दिर उसने यही कुटीर बनाया ! मेरी कृटिया में राज-भवन मन भाया.

ं 'हा ! ठहरो, बस, विश्राम प्रिये, लो थोड़ा , हे राजलक्ष्मि, तुमने न राम को छोड़ा। श्रम करो, स्वेदजल स्वास्थ्य-मूल में ढालो, पर तुम यति का भी नियम स्वगति में पालो । तन्मय हो तुम-सा किसी कार्य में कोई, तुमने अपनी भी आज यहाँ सुध खोई। हो जाना लता न ग्राप लता - संलग्ना ; करतल तक तो तुम हुई नवल-दल-मग्ना। ऐसा न हो कि मैं फिरूँ खोजता तुमको , है मध्य ढ़ ढ़ता यथा मनोज्ञ कूस्म को। वह सीताफल जब फलै तुम्हारा चाहा,-मेरा विनोद तो सफल, - हँसी तुम ग्राहा !" "तुम हँसो, नाथ, निज इन्द्रजाल के फल पर; पर ये फल होंगे प्रकट सत्य के बल पर। उनमें विनोद, इनमें यथार्थता होगी, मेरे श्रम-फल के रहें सभी रस-भोगी। तुम मायामय हो तदपि बड़े भोले हो , हुँसने में भी तो भूठ नहीं बोले हो। हो सचमुच क्या ग्रानन्द, छिप्ँ मैं वन में , त्रम मुभे खोजते फिरो गभीर गहन में।"

"ग्रामोदिनि, तुमको कौन छिपा सकता है ? ग्रन्तर को ग्रन्तर ग्रनायास तकता है। बैठी है सीता सदा राम के भीतर , जैसे विद्युद्युति घनश्याम के भीतर।"

"ग्रच्छा, ये पौधे कहो फलेंगे कब लौं? हम ग्रीर कहीं तो नहीं चलेंगे तब लौं?" "पौघे ? सींचो ही नहीं, उन्हें गोडो भी , हानीं को चाहो जिधर, उधर मोड़ो भी।''
"पृरुषों को तो वस राजनीति की बातें! नृप में, माली में काट-छाँट की घातें। प्रागोश्वर, उपवन नहीं किन्तू यह वन बढते हैं विटपी जिधर चाहता मन बन्धन ही का तो नाम नहीं जनपद है ? देखो कैसा स्वच्छन्द यहाँ लघु नद है। इसको भी पूर में लोग बाँघ लेते हैं।" "हाँ वे इसका उपयोग वढा देते हैं।" "पर इससे नद का नहीं, उन्हींका हित है, पर बन्धन भी क्या स्वार्थ-हेतु समुचित है ?"

"मैं तो नद का परमार्थ इसे मानैगा, हित उसका उससे श्रधिक कौन जानँगा? जितने प्रवाह हैं, बहें - ग्रवश्य बहें वे , निज मर्यादा में किन्तु सदैव रहें वे। केवल उनके ही लिए नहीं यह घरगी, है ग्रौरों की भी भार - धारिस्मी - भरणी। जनपद के बन्धन मुक्ति - हेतु हैं सबके, यदि नियम न हों, उच्छिन्न सभी हों कवके। उसको प्रक्षों की काट - छाँट है खलती, जो फूलों को चुन रंग चुवाने चलती! ताम्रोगी कैसे उन्हें, बताम्रो यह तो ? कोमलता के उपमान अतुल हैं वह तो। इतनी निष्ठुरता, भ्रौर उन्हींके ऊपर, जो ज्ञूलों के प्रतिकूल भाव-से भूपर।" "यह संग - दोष है, ग्रौर क्या कहूँ तुमसे ; मैं क्षमा-प्रार्थिनी ग्राज ग्रवश्य कुसुम से। पर जो उसका अनुराग, उसे स्थिर कर लूँ, वह ग्राप ग्रचिर क्यों न उसे चिर कर लुँ। "वह राग-रंग रच, लो सुहाग - ग्रंचल में, क्या कहना है, ग्रा गईं ठिकाने पल में !

जब हम सोने को ठोक - पीठ गढ़ते हैं. तब मान, मूल्य, सौन्दर्य, सभी बढते हैं। सोना मिट्टी में मिला खान में सोता. तो क्या इससे कृतकृत्य कभी वह होता ?" "वह होता चाहे नहीं, किन्तू हम होते . हैं लोग उसीके लिए भींकते - रोते !" "होकर भी स्वयं सुवर्णमयी, वे बातें, पर वे सोने की नहीं, लोभ की घातें। हाँ, तब ग्रनर्थ के बीज ग्रर्थ बोता है, जब एक वर्ग में मुष्टि - बद्ध होता है। जो संग्रह करके त्याग नहीं करता है, वह दस्यु लोक धन लूट लूट धरता है। यों तो फिर कह दो — कहीं न कुछ भी होता , निर्द्वेन्द्व भाव ही पड़ा शून्य में सोता !" ''हम तूम तो होते कान्त!'''न थे कब कान्ते! हैं ग्रौर रहेंगे नित्य विविधवृत्तान्ते ! हमको लेकर ही ग्राखिल सृष्टिकी कीडा, श्रानन्दमयी नित नई प्रसव की पीडा !" ''फिरभी नदका उपयोग हमारे लेखे. किसने हैं उसके भाव सोचकर देखे?"

"पर नद को ही अवकाश कहाँ है इसका ? सोचो, जीवन है क्लाध्य स्वार्थमय किसका ? करते हैं जब उपकार किसीका हम कुछ , होता है तब सन्तोष हमें क्या कम कुछ ? ऐसा ही नद्द के लिए मानते हैं हम , अपना जैसा ही उसे जानते हैं हम । जल निष्फल था यदि तृषा न हममें होती , है वही उगाजा अञ्च, चुगाता मोती । निज हेतु बरसता नहीं ब्योम से पानी , हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि-बलिदानी

"तुम इसी भाव से भरे यहाँ आये हो? यह घनश्याम - तनु घरे हरे, छाये हो। तो बरसो, सरसै, रहेन भूमि जली - सी। मैं पाप - पुख्त पर टूट पड़ूँ—बिजली - सी।" "हाँ, इसी भाव से भरा यहाँ आया मैं, कुछ दैने ही के लिए प्रिये, लाया मैं। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किन्तु शासन को। मैं ग्रार्थी का ग्रादर्श बताने ग्राया . जन-सम्मुख धन को तुच्छ जताने ग्राया। सूख-शान्ति-हेत् मैं क्रान्ति मचाने ग्राया, विश्वासी का विश्वास बचाने स्राया। में आया उनके हेतू कि जो तापित हैं, जो विवश, विकल, बल-हीन, दीन, शापित हैं हो जायँ ग्रभय वे जिव्हें कि भय भासित हैं, जो कौराप-कुल से मूक-सहश शासित हैं। मैं ग्राया, जिसमें बनी रहै मर्यादा बच जाय प्रलय से. मिटै न जीवन सादा । मुख देने ग्राया, दु:ख भेलने ग्रीया, मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने स्राया। मैं यहां एक ग्रवलम्ब छोडने ग्राया, गढ़ने ग्राया हूँ, नहीं तोड़ने ग्राया। मैं यहाँ जोड़ने नहीं, बाँटने श्राया जगद्पवन के भंखाड़ छाँटने ग्राया। मैं राज्य भोगने नहीं, भुगाने स्राया हंसों को मुक्ता-मुक्ति चुगाने श्राया भव में नव वैभव व्याप्त कराने ग्राया नर को ईश्वरता प्राप्त कराने ग्राया

अष्टम सर्ग २३५

सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने ग्राया। ग्रथवा त्राकर्षेगा पृण्यभूमि का ऐसा, ग्रवतरित हम्रा मैं, म्राप उच्च फल जैसा। जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे, वे भी भवसागर विना प्रयास तरेंगे। पर जो मेरा गुरा, कर्मस्वभाव धरेंगे, वे ग्रौरों को भी तार, पार उतरेंगे।" ''पर होगा यह उद्देश्य सिद्ध क्या वन में ? सम्भव है चिन्तन - मनन मात्र निर्जन में !" "वन में निज साधन सूलभ धर्म से होगा, जब मन से होगा तव न कर्म से होगा? बहु जन वन में हैं बने ऋक्ष - वानर - से , मैं दुँगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। चल दण्डक वन में शीध्र निवास करूँगा. निज तपोधनों के विघ्न विशेष हरूँगा। उच्चारित होती चले वेद की वागी, ग्<sup>°</sup>जै गिरि - कानन - सिन्धु - पार कल्यास्गी। श्रम्बर में पावन होम - धूप घहरावे , वसुधा का हरा दुकूल भरा लहरावे।

तत्वों का चिन्तन करें स्वस्थ हो ज्ञानी, निविन्न ध्यान में निरत रहें सब ध्यानी। आहुतियाँ पड़ती रहें अग्नि में क्रम से, उस तपस्त्याग की विजय-वृद्धि हो हमसे। मुनियों को दक्षिण देश आज दुर्गम है, वर्वर कौएप - गए। वहाँ उग्न यम - सम है। वह भौतिक मद से मत्त यथेच्छाचारी, में दूँगा उसकी कुगति - कुमति मैं सारी।"

"पर यह क्या, खग-मृग भीत भगे म्राते हैं, मानो पीछे से व्याघ लगे म्राते हैं। चर्चा भी म्रज्जो नहीं बुरों की मानो, साँपों की बातें जहाँ वहीं वे जानो। अस्फुट कोलाहल भरित मर्मरित वन है, वह धूलि - धूसरित उच्च गभीर गगन है। देखो, यह मेरा नकुल देहली पर से, बाहर की गति-विधि देख रहा है डर से। लो, ये देवर म्रा रहे बाढ़ के-जल - से, 'पल-पल में उथले - भरे, म्रचल - चंचल से!

होगी ऐसी क्या बात, न जानें स्वामी, भय न हो उन्हें, जो सदय पुण्य-पथ-गामी।"

"भाभी, भय का उपचार चाप यह मेरा, द्गुना गुरामय आकृष्ट आप यह मेरा। कोटिक्रम - सम्मुख कौन टिकेगा इसके-म्राई परास्तता कर्म भोग में जिसके। सुनता हूँ ग्राये भरत यहाँ दल-बल से, वन ग्रौर गगन है विकल चमू-कलकल से। विनयी होकरभी करेंन ग्राज ग्रनय वे? विस्मय क्या है, क्या नहीं स्वमानुतनय वे ; पर क्राल है कि ग्रसमर्थ नहीं हैं हम भी, जैसे को तैसे, एक वार हो यम भी। हे ग्रार्य, ग्राप गम्भीर हुए क्यों ऐसे-निज रक्षा में भी तर्क उठा हो जैसे? ग्राये होंगे यदि भरत कुमति-वश वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में-उनको इस शर का लक्ष चुन्ँगा क्षरण में ,--प्रतिषेध ग्रापका भी न सून्गा रहा में !"

"गृह-कलह शान्त हो, हाय ! कुशल हो कुल की, श्रक्षुण्ण श्रतुलता रहै सदैव श्रतुल की। विग्रह के ग्रह का कोप न जानें श्रव क्यों, श्रा बैठे देवर, राज्य छोड़ तुम जब यों?",

''भद्रे, न भरत भी उसे छोड़ श्राये हों, मातुर्श्वा से भी मुहँ न मोड़ ग्राये हों। लक्ष्मगा, लगता है यही मुफ्ते हे भाई, पीछे न प्रजाहो पुरी शूल्य कर श्राई।" ''ग्राशा ग्रन्तःपुर-मध्यवासिनो कूलटा, सीधे हैं ग्राप, परन्तू जगत है उलटा, जब ग्राप पिता के वचन पाल सकते हैं, तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं?" "भाई, कहने को तर्क अकाट्य तुम्हारा, पर मेरा ही विश्वास सत्य है सारा। माता का चाहा किया राम ने आहा! तो भरत करेंगे क्यों न पिता का चाहा।"  $^{\prime\prime}$ भानव-मन दुर्बल ग्रौर सहज चंचल है , इस जगती-तल में लोभ ग्रतीव प्रबल है !

देवत्व कठिन, दनुजत्व सूलभ है नर को , नीचे से उठना सहज कहाँ ऊपर को?" "पर हम क्यों प्राकृत-पूरुव ग्राप को मानें ? निज पूरुवोत्तम की प्रकृति क्यों न पहचानें ? हम सुगति छोड क्यों कुगति विचारें जन की ? नीचे - ऊपर सर्वत्र तुल्य गति मन की।" "बस हार गया मैं ग्रार्य ग्रापके ग्रागे, तव भी तन् में शत पुलक भाव ये जागे !" "देवर, मैं तो जी गई, मरी जाती थी, विग्रह की दारुए। मूर्ति दृष्टि त्राती थी। अच्छा ले आये आर्यपुत्र, तुम इनको, ये तुम्हें छोड़ कब, कहाँ मानते किनको ? सन्तोष मुभे है श्राज, यहाँ देवर ये, हा! क्या जानें क्या न कर बैठते घर ये।" ''पर मैं चिन्तित हूँ, सहज प्रेम के काररण, हठपूर्वक मूभको भरत करें यदि वारए।? वह देखो, वन के अन्तराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज-जाल से निकले। वे भरत ग्रौर शत्रुव्न, हमीं दो मानो, फिर भ्राया हमको यहाँ प्रिये, तुम जानो।" कहते - कहते प्रभु उठे, बढ़े वे द्रागे। सीता - लक्ष्मरा भी संग चले स्रनुरागे।

देखी सीता ने स्वयं साक्षिणी हो हो, प्रतिमाएँ सम्मुख एक एक की दो दो! रह गये युग्म स्वर्वेद्य ग्राप ही ग्राधे, जगती ने थे निज चार चिकित्सक साधे! दोनों ग्रागत ग्रा गिरे दण्डवत् नोचे, दोनों से दोनों गये हृदय पर खींचे। सीता-चरणामृत बना नयन-जल उनका, इनका हगम्बु ग्रभिषेक सुनिर्मल उनका ! "रोकर रज में लोटो न **भ**रत, स्रो भाई, यह छाती ठंडी करो सुमुख सुखदायी। मानस के मोती यों न बिखेरो, आस्रो, ,उपहार - रूप यह **हार मुर्फे प**हनाग्रो !" "हा ग्रार्य, भरत का भाग्य रजोमय ही है, उर रहते उर्वी उसे तुम्हींने दी है। उस जड़ जननी का विकृत वचन तो पाला , तुमने इस जन की स्रोर न देखा - भाला।". "श्रो निर्देय कर दे न यों निरुत्तर मुभको , रे भाई, कहना यही उचित क्या तुभको ? चिरकाल राम है भरत - भाव का भूखा , पर उसको तो कर्त्तंच्य मिला है रूखा!" इतने में कलकल हुश्रा वहाँ जय जय का , गुरुजन सह पुरजन-पंच-सचिव-समुदय का । हय-गज-रथादि निज नाद सुनाते श्राये , खोये - से श्रपने प्रारा सभीने पाये । क्या ही विचित्रता चित्रक्ट ने पाई , सम्पूर्ण श्रयोध्या जिसे खोजती ग्राई । बढ़कर प्रणाम कर विसष्टादि मुनियों को , प्रभु ने श्रादर से लिया गृही गुनियों को ।

जिस पर पाले का एक पर्त - सा छाया , हत जिसकी पंकज-पंक्ति, श्रचल-सी काया । उस सरसी-सी, ग्राभरएपरहित, सितवसना , सिहरे प्रभु माँ को देख, हुई जड़ रसना । "हा तात!" कहा चीत्कार समान उन्होंने , सीता सह लक्ष्मए लगे उसी क्षए रोने । उमड़ा माँग्रों का हृदय हाय ! ज्यों फटकर ,— "चिर मौन हुए वे तात तुम्हींको रटकर।" "जितने स्रागत हैं रहें क्यों न गत-धर्मा, पर मैं उनके प्रति रहा ऋर ही कर्मा।" दी गुरु वसिष्ठ ने उन्हें सान्त्वना बढ़कर ,— ''वे समूपस्थित सर्वत्र कीर्ति पर चढ़कर। वे ग्राप उऋगा ही नहीं हुए जीवन से , उलटा भव को कर गये ऋगी निज धन से। वे चार चार दे गये एक के बदले, तुम तक को यों तज गये टेक के बदले ! वे हैं भ्रशोच्य, हाँ स्मररा-योग्य हैं सबके , ग्रभिमान-योग्य, श्रनुकरएा-योग्य हैं सबके।" बोले गृरु से प्रभु साश्रु वदन, बद्धांजलि-'दे सकता हूँ क्या उन्हें ग्रभी श्रद्धांजलि ? पितृ-देव गये हैं हाय ! तृषित ही सुरपुर !" भर भ्राया उनका गला, हुम्रा भ्रातुर उर। फिर बोले वे-"क्या करूँ और मैं कहिए, गुरुदेव, आप ही तात-तुल्य अब रहिए!" "वह भार प्राप्त है मुभे प्रपूर्ण प्रथम ही., हम जब जो उनके लिए करें, है कम ही।"

"भगवन्, इस जन में भक्तिभाव ग्रविचल है , परं ग्रर्पं गार्थ बस पत्र - पुष्प - फल - जल है।" "हा ! याद न ग्रावे उन्हें तुम्हारे वन की ?" प्रभ-जननी रोने लगीं व्यथा से मन की। ''बे सब दू:खों से परे ग्राज हैं देवी, . स्वर्गीय भाव से भरे ग्राज हैं देवी। उनको न राम - वनवास देख दूख होगा, अवलोक भरत का वही भाव सुख होगा।" गुरुं - गिरा श्रवएा कर हुए सभी गद्गद-से , बोले तब राघव भरे स्नेह के नद - से-''पुजा न देखकर देव भक्ति देखेंगे, थोड़े को भी वे सदय बहुत लेखेंगे।" कौसल्या को ग्रब रहान मान - परेखा, परं कैकेयी की ग्रोर उन्होंने देखा। बोली वह ग्रपना कण्ठ परिष्कृत करके, प्रभु के कन्धे पर वलय - शुन्य कर धरके — "है श्रद्धा पर ही श्राद्ध, न ग्राडम्बर पर , परं तुम्हें कमी क्या, करो, कहें जो गुरुवर।" यह कह मानो निज भार उतारा उसने, र्लक्ष्मगा - जननी की श्रोर निहारा उसने ।

कुछ कहा सुमित्राने न ग्रश्रुमय मुख से, सिर से श्रनुमति दीनेत्र पोंछकर दुख से। "जो श्राज्ञा" कह प्रभु घूम श्रनुज से बोले— "लेकर श्रपने कुछ चुने बनेचर भोले, सबकास्वागत - सत्कार करो तुम तब लौं, मैं कहुँ स्वयं करस्पीय कार्यसब जब लौं।"

यह कह सीता - सह नदी - तीर प्रभु आये, श्रद्धा - समेत सद्धर्म समान सुहाये। पीछे परिजन विश्वास - सहश थे उनके, फल-सम लक्ष्मण ने दिया आपको चुनके।

पट मण्डप चारों ग्रोर तनें मनभाये, जिनपर रसाल, मधु, निम्ब, जम्बु, वट छाये। मानो बहु किट - पिट चित्रकूट ने पाये, किवा नूतन घन उसे घेर घिर ग्राये। ग्रालान बने द्रुम - काण्ड गजों के जैसे, गज - निगड़ वलय बन गये द्रुमों के वैसे। च्युत पत्र पीठ पर पड़े, फुरहरी ग्राई, घोड़ों ने ग्रीवा मोड़ हृष्ट दौड़ाई।

नव उपिनवेश-सा बसा घड़ी भर ही में; समभा लोगों ने कि हैं सभी घर ही में। लग गई हाट जिसमें न पड़े कुछ देना, ले लें उसमें जो वस्तु जिन्हें हो लेना! बहु कन्द-मूल-फल कोल-भील लाते थे, पहुँचाते थे सर्वत्र, प्रीति पाते थे— "बस, पत्र-पुष्प हम वन्यचरों की सेवा, महुवा मेवा है, वेर कलेवा, देवा!"

उस ग्रोर पिता के भक्ति-भाव से भरके, ग्रपने हाथों उपकरण इकट्ठे करके, ग्रभु ने मुनियों के मध्य श्राद्ध-विधि साधी, ज्यों दण्ड चुकावे ग्राप ग्रवश ग्रपराधी। पाकर पुत्रों में ग्रटल प्रेम ग्रघटित-सा, पितुरात्मा का परितोष हुग्रा प्रकटित-सा। हो गई होम की शिखा समुज्ज्वल दूनी, मन्दानिल में मिल खिली धूप की धूनी। श्रपना ग्रामंत्रित ग्रतिथि मानकर सबको, पहले परोस परितृप्त-दान कर सबको,

प्रभु ने स्वजनों के साथ किया भोजन यों , सेवन करता है मन्द पवन उपवन ज्योंः।

तदनन्तर बैठी सभा उटज के आगे. नीले वितान के तले दीप बह जागे। टकटकी लगाये नयन सुरों के थे वे, परिएामोत्स्क उन भयातुरों के थे वे? उत्प्रह करौंदी - कुझ वायु रह रहकर, करती थी सबको पूलक - पूर्ण मह महकर। वह चन्द्रलोक था, कहाँ चाँदनी वैसी, प्रभ बोले गिरा गभीर नीरनिधि जैसी। "हे भरतभद्र, ग्रब कहो ग्रभीप्सित ग्रपना।" सब सजग हो गये, भंग हुआ ज्यों सपना। "हे ग्रार्य, रहा क्या भरत-ग्रभीप्सित ग्रब भी ? मिल गया अकण्टक राज्य उसे जब, तब भी ? पाया तुमने तह - तले अरण्य - बसेरा, रह गया श्रभीप्सित शेष तदिप क्या मेरा ?

तनु तड़प तड़पकर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा? हा! इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य, वह किसका? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ। घर जिसका। मुभसे मैंने ही आज स्वयं मुहं फेरा, हे आर्य, बता दो तुम्हीं अभीप्सित मेरा?" प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सिवनोद उन्हें फिर सींचा!—"उसके आशय की थाह मिलेगी किसको?" जनकर जननी ही जान न पाई जिसको!"

"यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को।" चौंके सब सुनकर अटल केकयी - स्वर को। सबने रानी की और अचानक देखा, वैधव्य - तुषारावृता यथा विघु - लेखा। बैठी थो अचल तथापि असंख्यतरंगा, वह सिंहीं अब थी हहा! गोमुखी गंगा—

"हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया. ग्रपराधिन मैं हूँ तात, तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिह्न विशेष शपथ है, पर, ग्रबलाजन के लिए कौन - सा पथ है ? यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊँ! तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊँ। ठहरो, मत रोको मुभे, कहूँ सो सून लो, पाम्रो यदि उसमें सार उसे सब चून लो। करके पहाड़ - सा पाप मौन रह जाऊँ? राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ?' थी सनक्षत्र शशि - निशा ग्रोस टपकाती . रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का - सी रानी दिशा दीप्त करती थी. सबमें भय - विस्मय ग्रौर खेद भरती थी। "क्या कर सकती थी, मरी मन्थरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विद्वासी। जल पंजर - गत अब अरे अधीर, अभागे . वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुभीमें जागे।

पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में ? क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन में? कुछ मुल्य नहीं वात्सल्य-मात्र, क्या तेरा ? पर ग्राज ग्रन्य-सा हुग्रा वत्स भी मेरा। थूके, मुभपर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके, कहे, क्यों चूके ? छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुफसे, रे राम, दूहाई करूँ ग्रौर क्या तुभःसे ? कहते ग्राते थे यही ग्रभी नरदेही, 'माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भलेही।' ग्रब कहें सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता ,-'हैं पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता।' वस मैंने इसका वाह्य-मात्र ही देखा, दृढ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण, स्वार्थ ही साधा, इस कारएा ही तो हाय ग्राज यह बाधा ! युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी-'रघुकूल में भी थी एक ग्रभागिन रानी!' निज जन्म जन्म में सूने जीव यह मेरा-'धिक्कार! उसे था महा स्वार्थ ने घेरा।'- "सौ वार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई।" पागल-सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई— "सौ वार घन्य वह एक लाल की माई।"

"हा ! लाल ? उसे भी आज गमाया मैंने , विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने । निज स्वर्ग उसीपर वार दिया था मैंने , हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने । पर वही आज यह दीन हुआ रोता है , शंकित सबसे धृत हरिएए-नुल्य होता है । श्रीखण्ड आज अंगार - चण्ड है मेरा , तो इससे बढ़कर कौन दण्ड है मेरा ?

पटके मैंने पद - पािंग मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में, मद में? हा! दण्ड कौन, क्या उसे डह्जा अब भी? मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हादया! हन्त वह घुगा! अहह वह करुगा! वैतरगी - सी हैं आज जाह्नवी - वरुगा!

सह सकती हूँ चिरनरक, सुनें सुविचारी, पर मुभी स्वर्गकी दया दण्ड से भारी। लेकर ग्रपना यह कूलिश-कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसीके लिए, न रूठो ग्रव यों, कुछ ग्रौर कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों? मुभको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुभक्ते न्यारे। मैं इसे न जानूँ, किन्तु जानते हो तुम, श्रपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सबपर यों प्रकट हुग्राहै वैसा, तो पाप-दोष भी पुण्य-तोष है मेरा, मैं रहूँ पंकिला, पद्म-कोष है मेरा। ग्रागत ज्ञानीजन उच्च भाल ले लेकर समभावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक ग्रधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहाँ फलती है।"

हँस पड़े देव केकयी-कथन यह सुनकर, रो दिये झुब्ध दुर्दैव दैत्य सिर धुनकर ! "छल किया भाग्य ने मुभी ग्रयश देने का, बल दिया उसीने भूल मान लेने का। ग्रव कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे. मैं वही केकयी, वही राम तुम मेरे। होने पर बहुधा ग्रर्ध रात्रि ग्रन्धेरी, जीजी ग्राकर करती पुकार थीं मेरी— 'लो क्हिकिनि, अपना कुहक, राम यह जागा, निज मँभली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। भ्रम हुग्राभरत पर मुभी व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। तुमपर भी ऐसी भ्रान्ति भरत से पाती. तो उसे मनाने भी न यहाँ मैं स्राती। जीजी ही ग्रातीं, किन्तू कौन मानेगा? जो ग्रन्तर्यामी, वही इसे जानेगा।" ''हे ग्रम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारएा वह कुछ खेद मानता है कब ?" "क्या स्वाभिमान रखती न केकयी रानी? बतला दे कोई मुभे उच्चकुल - मानी।

सहती कोई ग्रपमान तुम्हारी ग्रम्बा? पर हाय, ग्राज वह हुई निपट नालम्बा ? मैं सहज मानिनी रही, सरल क्षत्राणी, इस कारए। सीखी नहीं दैन्य यह वाएगी। पर महा दीन हो गया ग्राज मन मेरा, भावज्ञ, सहेजो तुम्हीं भाव - धन मेरा। समूचिंत ही मुभको विश्व - घुरा। ने घेरा, समभाता कौन सशान्ति मुभे भ्रम मेरा? यों ही तुम वन को गये, देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिये इस उर को ! बुभ गई पिता की चिता भरत - भुजधारी, पितृभूमि ग्राज भी तप्त तथापि तुम्हारी। भय ग्रौर शोक सब दूर उड़ाग्रो उसका, चलकर सूचरित, फिर हृदय जुड़ाम्रो उसका। हो तुम्हीं भरत के राज्य, स्वराज्य सम्हालो , मैं पाल सकी न स्वधर्म, उसे तुम पालो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सूख मैं, मरकर तो उनको दिखा सकूँ यह मुख मैं। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत - वाक्य है-सहँ विश्व की वीडा। जावन - नाटक का ग्रन्त किंठन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहाँ ग्रधैर्य अँधेरा। ग्रनुशासन ही था मुभे ग्रभी तक ग्राता, करती है तुमसे विनय ग्राज यह माता—।"

"हा मातः, मुभको करो न यों अपराधी, में सुन न सक्ँगा बात ग्रौर ग्रब ग्राधी। कहती हो तुम क्यों ग्रन्य - तुल्य यह वाएगी ; क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी? इस भाँति मनाकर हाय, मुक्ते न रुठास्रो , जो उठूँ न मैं, क्यों तुम्हीं न ग्राप उठाग्रो। वे शैशव के दिन ग्राज हमारे बीते, माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मनचीते। तुम रीभ-खीभकर प्यार जनातीं मुभको, हँस ग्राप रुठातीं, ग्राप मनातीं मुभको। वे दिन बीते, तुम जीर्गं दु:ख की मारी, मैं बड़ा हुमा अब भीर साथ ही भारी। श्रव उठा सकोगी तुम न तीन में कोई।" "तुम हलके कब थे ?—" हँसी केकयी,रोई!

"माँ, अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा? श्रपने ऊपर क्या ग्राप ग्रद्रि ढाहेगा? ग्रब तो ग्राज्ञा की ग्रम्ब, तुम्हारी वारी, प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्मधनुष्ट्रितिधारी। जननी ने मुभको जना, तुम्हींने पाला, श्रपने साँचे में श्राप यत्न से ढाला। सबके ऊपर श्रादेश तुम्हारा मैया, मैं भ्रनुचर पूत, सपूत, प्यार का भैया, वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लँगा न प्रजा का भार, राज - सिंहासन? पर यह पहला आदेश प्रथम हो पूरा, वह तात - सत्य भी रहे न ग्रम्ब, ग्रधूरा-जिस पर हैं अपने प्रारा उन्होंने त्यागे, मैं भी ग्रपना वृत - नियम निवाहें ग्रागे। निष्फल न गया माँ, यहाँ भरत का आना, सिरमाथे मैंने वचन तुम्हारा माना। सन्तृष्ट मुभी तुम देख रही हो वन में, सुख धन-धरती में नहीं, किन्तु निज मन में। यदि पूरा प्रत्यय न हो तुम्हें इस जन पर, तो चढ सकते हैं राजदूत तो घन पर !" "राघव, तेरे ही योग्य कथन है तेरा, इढ़ बाल-हठी तू वही राम है मेरा। देखें हम तेरा श्रवधि मार्ग सब सहकर।'' कौसल्या चुप हो गई ग्राप यह कहकर। ले एक साँस रह गई सुमित्रा भोली, कैकेयी ही फिर रामचन्द्र से बोली-"पर मुफ्तको तो परितोष नहीं है इससे , हा ! तब तक मैं क्या कहूँ सुन्गी किससे ?" "जीती है ग्रव भी ग्रम्ब, ऊर्मिला बेटी ; इन चरणों की चिरकाल रहूँ मैं चेटी।" "रानी, तूने तो रुला दिया पहले ही . यह कह काँटों पर सुला दिया पहले ही। भा, मेरी सबसे अधिक दु:खिनी, भ्राजा, पिस मुभसे चंदन-लता मुभीपर छाजा! हे वत्स, तुम्हें वनवास दिया मैंने ही, श्रब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही।" "पर रघुकूल में जो वचन दिया जाता है, लौटाकर वह कब कहाँ लिया जाता है ? क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, वे प्रेम ग्रौर कर्त्तव्य भिन्न होते हैं।

जाने दो, निर्एंय करें भरत ही सारा— भेरा ग्रथवा है, कथन यथार्थ तुम्हारा। भेरी-इनकी चिर पंच रहीं तुम माता, हम दोनों के मध्यस्थ ग्राज ये भ्राता।'

"हा ग्रार्थ ! भरत के लिए ग्रौर था इतना ?" "बस भाई, लो माँ, कहें ग्रौर ये कितना ?" "कहने को तो है बहुत दु:ख से सूख से, पर श्रार्य ! कहूँ तो कहूँ ग्राज किस मुख से ? तब भी है तुमसे विनय, लौट घर जास्रो।" "इस 'जाग्रो' का क्या ग्रर्थ, मुभे बतलाग्रो ?" "प्रभु, पूर्ण करूँगा यहाँ तुम्हारा वृत मैं।" "पर क्या ग्रयोग्य ग्रसमर्थ ग्रौर ग्रनिरत मैं?" "यह सुनना भी है पाप, भिन्न हैं क्या में ?" "इस शंका से भी नहीं खिन्न हैं क्या मैं ?-हम एकात्मा हैं, तदिप भिन्न है काया।" "तो इस काया पर नहीं मुभे कुछ माया। सड़ जाय पड़ी यह इसी उटज के आगे, मिल जायँ तुम्हींमें प्राण ग्रात्तं ग्रनुरागे !"

"पर मुभे प्रयोजन ग्रभी ग्रनुज, उस तन का।" "तो भार उतारो तात. तनिक इस जन का। तम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो . करके इतना ग्रायास नहीं थकते हो। पर मैं कैसे, किसलिए, सहूँ यह इतना ?" "मुभ जैसे मेरे लिए तुम्हें यह कितना? शिष्टागम निष्फल नहीं कहीं होता है, वन में भी नागरभाव - बीज बोता है। कुछ देख रही है दूर दृष्टि - मति मेरी, क्या तुम्हें इष्ट है वीर, विफल - गति मेरी ; तुमने मेरा श्रादेश सदा से माना, हे तात, कहो क्यों ग्राज व्यर्थ हठ ठाना ? करने में निज कर्त्तव्य क्यश भी यश है।" ''हे श्रार्य, तुम्हारा भरत श्रतीव श्रवश है। क्या कहूँ ग्रौर क्या करूँ कि मैं पथ पाऊँ ? क्षरा भर ठहरो, मैं ठगा न सहसा जाऊँ।"

सन्नाटा - सा छा गया सभा में क्षरण भर , हिल सकान मानो स्वयं काल भी करण भर । . जावालि जरठ को हुआ मीन दु:सह - सा , बोले वे स्वजटिल शीर्ष डुलाकर सहसा-"ग्रोहो! मुभको कुछ नहीं समभ पड़ता है, ंदेने को उल्टा राज्य द्वन्द्व लड़ता है। पित - वध तक उसके लिए लोग करते हैं। ''हे मुने, राज्य पर वही मर्त्य मरते हैं।" "हे राम, त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी।" "पर मूने, भोग की भी न समिक्तये वैसी।" ''हे तरुएा, तुम्हें संकोच ग्रौर भय किसका ?'' "हे जरठ, नहीं इस समय श्रापको जिसका !" ्"पज्ञ - पक्षी तक हे वीर, स्वार्थ - लक्षी हैं।'' "हे घीर, किन्तु मैं पशुन ग्राप पक्षी हैं!" "मत की स्वतन्त्रता विशेषता आयों की, निज मत के ही अनुसार क्रिया कार्यों की। हे वत्स, विफल परलोक - दृष्टि निज रोको ।" , "पर यही लोक हे तात, श्राप श्रवलोको।" ''यह भी विनश्य है, इसीलिए हैं कहता।'' "क्या ?-हम रहते,या राज्य हमारा रहता ?" "मैं कहता हूँ — सब भस्सशेष जब लोगो, तब दु:ख छोड़कर क्यों न सौख्य ही भोगो ?"

''पर सौख्य कहाँ है, मुने, ग्राप बतलावें ?'' "जनसाधाररा ही जहाँ मानते ग्रावें।" "पर साधारण जन ग्राप न हमको जानें, जनसाधारए के लिए भले ही मानें।" "यह भावुकता है।" "हमें इसीमें सुख है, फिर पर-मुख में क्यों चारुवाक्य, यह दूख है ?" तव वामदेव ने कहा-"धन्य भावुकता, कर सकता उसका मूल्य कौन है चुकता? भावुक जन से ही महत्कार्य होते हैं, ज्ञानी संसार ग्रसार मान रोते हैं!" "किनसे विवाद हे आर्य, आप करते हैं?" **ब्रो**ले लक्ष्मण-"ये सौख्य खोज मरते हैं! सुख मिले जहाँ पर जिन्हें, स्वाद वे चक्खें. पर ग्रौरों का भी ध्यान कृपा कर रक्खें। शासन सब पर है, इसे न कोई भूले-शासक पर भी, वह भी न फूलकर ऊले।"

हँसकर जावालि वसिष्ठ क्रोर तब हेरे, मुसकाकर गुरुने कहा—"शिष्य हैं मेरे! मन चाहे जैसे ग्रौर परीक्षा लीजे, ग्रावश्यक हो तो स्वयं स्वदीक्षा दीजे।" प्रभु बोले—"शिक्षा वस्तु सदैव ग्रधूरी, हे भरतभद्र, हो बात तुम्हारी पूरी।"

'हे देव, विफल हो वार वार भी, मन की,— श्राशा श्रटकी है श्रभी यहाँ इस जन की। जव तक पित्राज्ञा श्रार्थ यहाँ पर पालें, तव तक ग्रार्या ही चलें,-स्वराज्य सँभालें।" ''भाई, अच्छा प्रस्ताव ग्रौर क्या इससे ? हमको - तुमको सन्तोष सभीको जिससे।" "पर मुभको भी हो तब न ?" मैथिली वोलीं-कुछ हुई कुटिल - सी सरल दृष्टियाँ भोलीं। ''कह चुके ग्रभी मुनि-'सभी स्वार्थ ही देखें।' , श्रपने मत में वे यहाँ मुफ्तीको लेखें!" ''भाभी, तुमपर है मुफे भरोसा दूना, तुम पूर्ण करो निज भरत-मातृ-पद ऊना। . जो कोसलेश्वरी हाय ! वेश ये उनके ? , मण्डन हैं ग्रथवा चिह्न शेष ये उनके?" "देवर, न रुलाग्रो ग्राह, मुभे रोकर यों, कातर होते हो तात, पुरुष होकर यों? स्वमेव राज्य का मूल्य जानते हो तुम, क्यों उसी धूल में मुक्ते सानते हो तुम ? मेरा मण्डन सिन्दूर-विन्दु यह देखो , सौ सौ रत्नों से इसे ग्रधिक तुम लेखो। शत चन्द्र - हार उस एक ग्ररुण के ग्रागे, कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे ? इस निज सुहाग की सुप्रभात बेला में, जाग्रत जीवन की खण्डमयी खेला में . मैं ग्रम्बा - सम ग्राशीष तुम्हें दूँ, ग्राग्री, निज ग्रग्रज से भी शुभ्र सुयश तुम पाग्रो !" "मैं अनुगृहीत हूँ, अधिक कहूँ क्या देवी, निज जन्म जन्म में रहुँ सदा पद - सेवी। हे यशिस्विनी, तुम मुभे मान्य हो यश से। पर लगें न मेरे वचन तुम्हें कर्कश - से। त्मने मुभको यश दिया स्वयं श्रीमुख से। सूख - दान करें श्रब श्रार्य बचाकर दुख से। हे राघवेन्द्र, यह दास सदा श्रनुयायी, है बड़ी दण्ड से दया ग्रन्त में न्यायी !'\* "क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई? सब जाग रहे हैं, ग्रर्द्ध रात्रि हो ग्राई।" "हे देव भार के लिए नहीं रोता हूँ, इन चरगों पर ही मैं ग्रधीर होता हैं। प्रिय रहा तुम्हें यह दयाधृष्टलक्षरा तो , कर लेंगी प्रभु - पादुका राज्य - रक्षगा तो । तो जैसी ग्राज्ञा, ग्रार्य सूखी हों वन में, जूभोगा दूख से दास उदास भवन में। बस, भिलें पादुका मुभे, उन्हें ले जाऊँ, बच उनके बल पर, ग्रवधि-पार मैं पाऊँ। हो जाय ग्रवधि-मय ग्रवध ग्रयोध्या ग्रब से , मुख खोल नाथ कुछ बोल सक् मैं सबसे।" "रे भाई, तुने रुला दिया मुभको भी, शंका थी तुभसे यही ग्रपूर्व ग्रलोभी! था यही अभीप्सित तुभे अरे अनुरागी, तेरी ग्रार्या के वचन सिद्ध हैं त्यागी !" ''ग्रभिषेक ग्रम्बु हो कहाँ ग्रविष्ठित, कहिए, उसकी इच्छा है - यहीं तीर्थ बन रहिए। हम सब भी कर लें तनिक तपोवन-यात्रा।" "जैसी इच्छा, पर रहे नियत ही मात्रा।"

तव सबने जय-जयकार किया मनमाना . वंचित होना भी इलाध्य भरत का जाना। पाया ग्रपुर्व विश्राम साँस - सी लेकर. गिरि ने सेवा की शुद्ध ग्रनिल-जल देकर। मंदे ग्रनन्त ने नयन धार वह भाँकी, शशि खिसक गया निश्चिन्त हुँसी हुँस बाँकी। द्विज चहक उठे, होगया नया उजियाला, हाटक-पट पहने दीख पड़ी गिरिमाला। सिन्दूर-चढा ग्रादर्श - दिनेश उदित था, जन जन अपने को आप निहार मुदित था, सुख लूट रहे थे ग्रतिथि विचरकर, गाकर-'हम धन्य हुए इस पुण्य भूमि पर ग्राकर।' इस भाँति जनों के मनोमुकूल खिलते थे, नव नव मूनि-दर्शन, प्रकृति-दृश्य मिलते थे।

गुरु-जन-समीप थे एक समय जब राघव ; लक्ष्मण से बोलीं जनकसुता साऽलाघव— "हे तात, तालसम्पुटक तिनक ले लेना , बहनों को वन-उपहार मुफ्ते है देना।" "जो ब्राज्ञा," — लक्ष्मरा गये तुरन्त कुटी में, ज्यों घुसे सूर्य-कर-निकर सरोज - पुटी में। जाकर परन्तु जो वहाँ उन्होंने देखा, तो दीख पड़ी कोरास्य ऊर्मिला - रेखा। यह काया है या शेष उसीकी छाया, क्षरा भर उनकी कुछ नहीं समफ में ब्राया!

"मेरे उपवन के हरिएा, ग्राज वनचारी, मैं बाँघ न लूँगी तुम्हें, तजो भय भारी।" गिर पड़े दौड़ सौमित्रि प्रिया - पद - तल में, वह भींग उठी प्रिय-चरएा घरे हग-जल में।

"वन में तिनक तपस्या करके
वनने दो मुभको निज योग्य,
भाभी की भिगनी, तुम मेरे
ग्रंथं नहीं केवल उपभोग्य।"
"हास्वामी! कहना था क्या क्या
कह न सकी, कर्मों का दोष!
पर जिसमें सन्तोष तुम्हें हो
मुभी उसीमें है सन्तोष।"

एक घड़ी भी बीत न पाई, बाहर से कुछ वाएगी आई। सीताकहतीथीं कि—"अरेरे, आ पहुँचे पितृपद भी मेरे!" D जनके के अप कई बिरा की विशेषण केगा प्रमुप - 31116 on it 1; min]: 21-620 mly @ 3 has a lux 1 or 7 on al a 471 al 215 E) 3) 21-ag1 - tag mitt [ ] (m) with - has might

त्यागी भी हैं शरण जिनके, जो ब्रनासक्त गेही रेहें राजा - योगी जय जनक वे पुण्यदेही विदेही।

सरस दो पद भी न हुए हहा। सरस दो पद भी न हुए हहा। पर यहाँ श्रम भी सुख-सा रहा।

कुरुगे, क्यों रोती है ? 'उत्तर' में और अधिक तू रोई— 'मेरी विभूति है जो, उसको 'भव-भूति' क्यों कहे कोई ?' जीन तथा विरद्भाषेप हे सर्पहें

विकेश - जिल्ला लिल्ल । जीते । अभीते --李明·刘子子 २६८ ्र $^{(A)}$  वन त<u>पोवन-सा</u> प्रभु ने किया। भरत ने उनके ब्रमुराग से,  $\frac{1}{2}$ अर्थ भवन में वन का व्रत ले लिया ! ्राहत सीता ने
नित्त माना सघन - गहन कानन भी,
है वन ऊर्मिला बधू ने
किया उन्हींकि . न वन स्वामि-सहित सीता ने नन्दन मार्ग किया उन्होंके हितार्थ निज उपवन भी !

प्रिप्त प्रेम प्रतिहित कुल में

प्रकट हुआ था कलंक जो काला, अश्वु-सिलल से समस्त घो डाला। २ १५ वर्ष १५ वर्ष १५ वर्ष १५ १५ वर्ष १५ वर्ष १५ वर्ष १५ वर्ष कहती जगती हुई कभी—'ग्राग्रो!' ्रा जगता भे किन्तु कभी सोती तो ुकभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर—'जाग्रो!' पानस-मन्दिर में सती, पति की प्रतिमा थाप , जनती-सी उस विरह में, बनी ब्रारती ब्राप !

मेर?:- केफिल युजा ज्या है पि करता मोदी अर्थि। र जक जक भ कुष्ण व्यक्ति र तक न्यक सक भूवता र र वहस सर्ग

ग्राँखों में प्रिय - मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुग्रा योग से भी ग्रिधिक उसका विषम-वियोग!

ग्राठ पहर चौंसठ घड़ो स्वामी का ही ध्यान, विश्वकात है क्यान है कि स्वामी का ही ध्यान है कि स्वामी का है कि स्वाम

पहले ग्रांंकों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय ग्रव थे, ह्योंटे वही उड़े थे, बड़े बड़े ग्रश्नु वे कब थे?

उसे बहुत थी विरह के एक दुण्ड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओटा

> मिलापथा दूर ग्रभी घनी का, विलापही था बस का बनी का। ग्रपूर्व ग्रालाप वही हमारा, यथा विपची—दिर दार दारा!

आम्लाभ्याम् रेटनाकार": - ( Ajint)

किए ज्या जी मेरा अन्य अगाम म्हा टार्स करें न जे भ्रीन, मुक्तान में २७० समित १ मिली में मुक्तिक साउन आरोधी भारा का अनुमन

काड़ी कुल फलें यथेच्छ बढ़के, फैलें लताएँ हरी। क्रीड़ा-कानन-शैल यन्त्र-जल से संसिक्त होता रहे, भेरे जीवन का, चलो सखि, वहीं सोता भिगोता बहे?

> क्या क्या होगा साथ, मैं क्या बताऊँ? है ही क्या, हा! ग्राज जो मैं जताऊँ? तो भी तूली, पुस्तिका ग्रीर वीएगा, चौथी मैं हैं, पाँचवीं तूपवीएगा!

हुआ एक दुःस्वप्न-सा सिख, कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा हो दिन रात!

खानःपान तो ठीक है पर तदनन्तर हाय! ग्रावश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय?

ग्ररी, व्यर्थ है व्य<u>ं</u>जनों को वड़ाई, हटा थाल, तू क्यों इसे ग्राप लाई? वही पाक है, जो विना भूख भावे, प्रांत विना भूख भावे हैं।

14/14

बनाती रसोई, सभीको खिलाती, इसी काम में ग्राज मैं तृप्ति पाती। रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊँ किसे मैं ग्रलोंना-सलोंना?

वन की भेट मिली है,
एक नई वह जड़ी मुफ्ते जीजी से,
खाने पर सिख, जिसके

रस हैं बहुत, परन्तु सिख, विष है विषम प्रयोग, विना प्र<u>योक्ता</u> के हुए, यहाँ भोग भी रोग!

लाई है क्षीर क्यों तू? हठ मत कर यों, मैं पियूँगी न त्राली, मैं हैं क्या हाय! कोई शिज्ञु सफलहठी,

। हू क्या हायः काइ शशु सफलहठा , रेक भी राज्यशाली ?

माना तूने मुभे है तरुण विरहिसी, वीर के साथ व्याहा,

र्यांखों का नीर ही क्या कम फिर मुभको ? चाहिए औरक्या हा ! चाहे फटा फटा हो, मेरा ग्रम्बर ग्रशून्य है ग्राली, ग्राकर किसी ग्रनिल ने भला यहाँ धूलि तो डाली!

धूलि-धूसर हैं तो क्या, यों तो मृत्मात्र गात्र भी; वस्त्र ये अल्लालों से तो हैं सुरम्य, सुपात्र भी!

फटते हैं, मैले होते हैं, सभी वस्त्र व्यवहार से ; किन्तु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से ?

पिऊँ ला, खाऊँ ला, सिख, पहनूँ ला, सब करूँ; जिऊँ मैं जैसे हो, यह अविध का अर्गुव तरूँ। कहे जो, मानूँ सो, किस विध बता, धीरज धरूँ; अरी, कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूँ।

रोती हैं श्रौर दूनी निरस्तकर मुमे

दीन-सी तीन सासें,
होते हैं देवर्श्री नत, हत बहनें के हैं हुआ हो हैं उसासें।

श्राली, तू ही बता दे, इस विजन विना
मैं कहाँ श्राज जाऊँ?
दीना, हीना, श्रधीना ठहरकर जहाँ
शान्ति दूँ श्रौर पाऊँ?

आई थी सिख, मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊँगी कैसे भला देकर यह निःश्वास? कहाँ जायँगे प्रारा ये लेकर इतना ताप? प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप।

साल रही सिख, माँ की

फाँकी वह चित्रकूट की मुफ्तको,

बोलीं जब वे मुफ्तसे—

'मिलान वन ही न भवन ही तुफ्तको!'

जात तथा जामाता समान ही मान तात थे त्राये, पर निज राज्य न मँभली माता को वे प्रदान कर पाये?

मिली मैं स्वामी से, पर कह सकी क्या सँभल के ? बहे आँसू होके सिख, सब उपालम्भ गल के । उन्हें हो आई जो निरख मुक्तको नीरव दया, उसीकी पीड़ा का अनुभव मुक्ते हा ! रह गया !

न कुछ कह सकी ग्रपनी, न उन्हींकी पूछ मैं सकी भय से, ग्रपने को भूले वे, मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, वित्रकृट को क्या कहूँ, रह जाती हूँ भूल !

सिद्ध - शिलाग्रों के ग्राघार , ग्रों गौरव-गिरि, उच्च-उदार ?

तुफ्तपर ऊँचे फाड़, तने पत्र मय छत्र पहाड़! क्या अपूर्वहै तेरी श्राड़,

> करते हैं बहु जीव विहार। ग्रो गौरव-गिरि, उच्च-उदार!

घिरकर तेरे चारों ग्रोर, करते हैं घन क्या ही घोर। नाच नाच गाते हैं मोर,

> उठती है गहरी गुङ्जार, ग्रो गौरव-गिरि, उच्च-उदार!

नहलाती है नभ की बृष्टि, अंग पोंछती ग्रातप-सृष्टि, करता है शशि शीतल दृष्टि,

> देता है ऋतुपित श्रृङ्गार, श्रो गौरव-गिरि, उच्च-उदार!

( 3 मि का धु कि ता जा में अपन्ते) है कि शहर वर्ष नवम सर्में अभिका पान का को को नि केन्छा है जा बा,

तूं निर्भार का डाल दुकुल , लेकरकन्द-मूल-फल-फूल , स्वागतार्थ सबके प्रमुकुल ,

> खड़ा खोल दिखों के द्वार , स्रो गौरव-गिरि, उच्च-उदार !

सुदृढ़, घातुमय, जुपलुशरीर , किस्टार इति अन्तःस्तल में निर्मल नीर ,

ग्रटल-ग्रचल तू धीर-गभीर,

समज्ञोतोष्ण, ज्ञान्तिसुखसार, ऋो गौरव-गिरि, उच्च-उदार!

विविध राग-रंजित, श्रभिराम ,

तू विराग-साधन, वन-धाम , कामद्र होकर स्राप स्र<u>का</u>म , 🛝

नमस्कार तुमको शत वार, ग्रो गौरव-गिरि, उच्च-उदार!

A " 3" A. A

सुख देसकते हैं तो दुःखी जन ही मुफ्ते, उन्हें यदि भेटूँ, कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई स्रभाव मैं भी भेटूँ?

इतनी बड़ी पुरी में, क्या ऐसी दु:खिनी नहीं कोई ? जिसकी सखी बनूँ मैं, जो मुफ्त-सी हो हँसी-रोई ?

मैं निज ललितकलाएँ भूल न जाऊँ वियोग-वेदन में, सिल, पुरवाला-शाला खुलवा दे क्यों न उपवन में?

कौन-सा दिखाऊँ दृश्य वन का बता मैं ग्राज ?

्रोटी रही है ग्रालि, मुफे चित्र-रचना की चाह, —

ताला पड़ा पथ में, किनारे जठ-जीजी खड़े,

प्रायपुत्र ले रहे हैं थाह?

किवा वे खड़ी हों पूम प्रभु के सहारे ग्राह,

तलवे से कण्टक निकालते हों ये कराह?

ग्रथवा मुकाये खड़े हों ये लता ग्रीर जीजी

पूल ले रही हों, प्रभु दे रहे हों वाह वाह?

प्रिय ने सहज गुणों से, दीक्षा दी थी सुभे प्रणय, जो तेरी , आज प्रतीक्षा-द्वारा, लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी।

जीवन के पहले प्रभात में श्रांख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृद्गति हेरी। सींच रही थी दृष्टि मृष्टि यह स्वर्णरिश्मयाँ लेकर, माल रही ब्रह्माण्ड प्रकृति थी, सदय हृदय में सेकर। तृरगतृरगको नभसींच रहाथा बूँदबँद रसदेकर, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर। बजा रहेथे द्विज दल-बल से शुभ भावों की भेरी जीवन के पहले प्रभात में ग्रांख खुली जब मेरी। बह जीवन-मध्याह्न सखी, अब श्रान्ति-नलान्ति जो लाया , स्रेद और प्रस्वेद - पूर्ण यह तीव ताप है छाया। पाया था सो खोबी हमने, नेया स्रोकर क्या पाया? राम हमारे, मिली न हमको माया यह विषाद! वह हर्ष कहाँ ग्रब देता था जो फेरी, ~ 🕏 जीवन के पहले प्रभात में ग्राँख खुली जब मेरी। वह कोइल, जो क्रक रही थी, आज हूक भरती है, पूर्व ग्रीर पश्चिम की लाली रोर्षे - वृष्टि करती है। लेता है नि:स्वास समीरण, सुरिम धूलि चरती है, जिल्मी से उबल सुखती है जिल्मारा, यह घरती मरती है। ्जीवन के पहले प्रभात में ग्रांख खुली जब मेरी। Their we are I hable orthogo sty in

Tiz! - & Ig ( ) all " mi she on in get her रात त्या कर कर अल ग्रागे जी<u>वन की स</u>न्ध्या है, देखें क्या हो ग्राली, तु कहती है- 'चन्द्रोदय ही, काली में उजियाली'? पूर्वा ह - अप्राप्य हुए गाउँ । वह पद-लाली ? किन्तु करेंगे किन्तु करेंगे किन्दु किन्दु करेंगे किन्दु सिंब, बिहम उड़ा दे, हों सभी मुक्तिमानी, सुन शठ शुक-वासी-'हाय! एड़ों न रानी!' लग, जनकपुरी की व्याह दूँ सारिका मैं? तदिप यह वहीं की त्यक्त हूँ दारिका मैं ! ् कह विहग, कहाँ हैं ग्राज ग्राजार्थ तेरे? प्राप्त विकच वदन वाले वे कृती कान्त मेरे? सचमुच 'मृगया में' ? तो ग्रहेरी नये वे, · 🔐 🔥 यह हत हरिस्सी क्यों छोड़ यों ही गये वे? 🗸 निहार सिख, सारिका कुछ कहे विना शान्त -सी, दिये श्रवरण है यहीं, इधर मैं हुई भ्रान्त सी। हर शु:त -स।। पुगर्भे हर्स पिशुन जान तू, सुन सुभाषिगी है बनी— 'घरो!' खिंग, किसे घरूँ ? धृति लिये गये हैं घनी।

. In formal officer to be soll to dead

तुम्भपर-मुभपर हाथ फेरते साथ यहाँ,
प्रश्नाक, विदित है तुभे आज वे नाथ कहाँ?
तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में, दूर नहीं,
जा तूभी कहना कि ऊर्मिला क्रूर वहीं!
लेते गये क्योंन तुम्हें कपोत,वे,

गाते सदा जो गुरा थे तुम्हारे ? लाते तुम्हीं हा ! प्रिय-पत्र-पोत वे , कुराजार दुःखाब्बि में जो बनते सहारे ।

श्रौरों की क्या किहेंथे, ्रेट्स ें क्रिंटिन रुचि ही एकता नहीं रखती; चन्द्रामृत पीकर तू चकोरि, श्रंगार है चखती! िं केंद्रें ट्रॉन्टिंटिन विहग उड़नाभी ये हो बुद्ध भूल गये, श्रये,

परिजन इन्हें भूले, ये भी उन्हें, सब हैं बहे; क्रिके भी सभी इनके रहें।

है कि क्या नियम मेरे उर-अंगार के बने बाल-गोपाल, जारी अपनी मृतियों से मिले पले रहो तुम लाल!

TIL: mi sa shaka uzy-ufini in?

साकेत

ग्रपनी <sup>ल</sup> चाह

मैंने ग्राज तुर्भीमें नई किररी छोड़ी है तुने, तू वह हीर किनी, सजग रहूँ में, साल हृदय में, स्रो प्रिय-विशिख-स्रनी!

ठंडी होगी देह न मेरी, रहे वह गुम्बु सेनी

तूही उसे उष्ण रक्खेगी मेरी तपन - मुनी ! धूर्भका)

न्ना, ग्रमाव की एक ग्रात्मजे, ग्रीर ग्रह्डिट - जंनी ! विश्वी तेरी ही छाती है सचमुचे उपमीचितस्तनी !

भू अरी वियोग - समाधि, अनोखी, तू क्या ठीक ठुनी अर्थ प्रभा अपने को, प्रिय को, जगती को देखूँ खिची - तनी प्रभाव को कर्म

भू भी मन - सा मानिक मुक्ते मिला है तुक्तमें उपल - खुनी , निरुक्त

्या ठोक ठुनी अ प्राता को देखूँ खिंची - तनी ] तुमें तभी छोड़ जब सजनी पाऊँ प्राण - धनी ]-

निरह संग अभिनार भी भारती अपनि भारती अपनि अभिनार भी भारती अभिनार भी भी भारती अ

मैं पिजड़े में पड़ी हुई हूँ किन्तु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों न हो किन्तु है मेरे लिए उदार भी ! ्रिया न जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी ,

सुव बुघ हर ली, किन्तु दिया है कालज्ञान विचार भी।

O Ris Colling to Mills

जना दिया है उसने मुक्तको जन जीवन है भार भी, भौर मरए।? वह वन जाता है कभी हिये का हार भी। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी, जलधार भी, प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी, भ्रौर एक संसार भी!

लिखकर लोहित लेख, डूब गया है दिन ग्रहा! च्योम - सिन्धु सिंख, देख, तारक - बुद्बुद दे रहा!

दीपक-संग शलभ भी क्षित्र के तम को , कि दुर्भ क्या देखना - दिखाना

क्या करना है प्रकाश का हमको ? दोनों ग्रीर प्रेम पलता है।

सिंख, पतंग भी जलता है हा ! दीपक भी जलता है ! सीस हिलाकर दीपक कहता—

'बन्धु, बृथा ही तू क्यों दहता?' के लेखें। पर पतंग पड़कर ही रहतां!

> कितनी विह्वल<u>ता</u> है! दोनों स्रोर प्रेम पलता है।

कि में में निर्मा के में में केंद्र के में मार्टी

CSI SIN DI CON MILL

बचकर हाय ! पतंग मरे क्या ? प्रराय छोडकर प्रारा धरे क्या ? जले नहीं तो मरा करे क्या? क्या यह ग्रसफलता है ? दोनों ग्रोर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे- 🔊 🗥 ंतुम महान, मैं लघु, पर प्यारे, न्या न मरण भी हाथ हमारे?' बार्ण किसे छलता है? फिर भी है जीवन की लाली। के किस्ता वश चलना के ? दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती विशास्त्रित है रखती। काम नहीं, परिसाम निरुवती । काम नहीं, परिसाम निरुवती । काम नहीं स्वित्व के काम नहीं स्वत्व के काम नही उसे चाहती जिससे चखती, नाभुंतानी

(2)

ta '

. 4 4 4

1 3

ाबता ग्ररी, ग्रव क्या करूँ, रुपी रात से रार, मिस साऊँ, ग्राँस पियूं, मन मारूँ मिस मार्!

क्या क्षरण क्षरण में चौंक रही मैं? सुनती तुभसे ग्राज यही मैं। तो सिख, क्या जीवन न जनाऊँ? इस क्षरणदा को विफल बनाऊँ?

54.34.34

ग्ररी, सुरिभ जा, लौट जा, ग्रपने अंग सहेज , रीवारी तूहै फूलों में पली, यह काँटों की सेज! का

यथार्थ था सो सपना हुन्ना है, भूजीक था जो ग्रपना हुन्ना है। रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई-पुरानी।

ैं क्या हो, स्रास्रो, तुम्हीं प्रिय के स्वप्न विराट। े स्रर्घ्यं लिये स्राँखें खड़ी हेर रही हैं बाट। त्रा जा, मेरी <u>निदिया</u> गूँगी! आ, मैं सिर ग्राँखों पर लेकर चन्दखिलीना दुँगी!

> प्रिय के म्राने पर म्रावेगी, म्रर्द्धचन्द्र ही तो पावेगी। के जिल्ला पर यदि म्राज उन्हें लावेगी,

तो तुभसे ही लूँगी। ग्राजा, मेरी निदिया गूँगी!

पलक-पाँवडों पर पद रख तू, तिनक सलोंना रस भी वख तू, श्रा, दुनिया की श्रोर निरख तू,

> मैं न्योंछावर हूँगी। स्राजा, मेरी निदिया गूँगी।

हाय ! हृदय को थाम , पड़ भी मैं सकती कहाँ , दुःस्वप्नों का नाम , लेती है तू सखि, वहाँ।

फिर भी वह प्रतिभा है इसमें, दीखे जिसमें राई-रत्ती ! उर्दे की

रखती है इस अन्यकार में सिंब, तू अपनी साख़ र् मिल जाती है रिव-चरणों में कर अपने को राख। बिल जाती है पत्ती-पत्ती, स्नेह जलाता है यह बत्ती!

होने दे निज शिखा न चंचल, ले अंचल की ओट, इंट इंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट । अर्लें रितती, के र्युठंडी न पड़, बनी रहिंदितती, के र्यं के अर्लें के स्मेह जलाता है यह बत्ती कि कि श

हाय ! न स्राया स्वप्न भी, और गई यह रात, सिंब, उडुगएा भी उड़ चले, स्रव क्या गिर्नूप्रभात?

> वंचल भी किरगों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला, देकर सास उन्होंने किन्तु के अधिक उठा लिया लाल लाल वह गोला है किन्तु के

सबि, नीम्रनभस्सर में उतरा यह हम श्रहा! तरता तरता, न् हस शहा! तरता तरता, के के कि नहीं , कि निकला जिनको चरता। कि कि निकला जिनको चरता। ्रान्तवादु बचे तब भी , अक्षेत्र चलता उनको प्रति धरता , ... उनका खेरतीं। पढ़ जाय न कण्टक भूतल के , भाग या रज में सनी अलिनी की यह पाँख ?

श्रीति खुली किंवा लगी निकार के ग्रालि, खुली किंवा लगी निल्ती की वह ग्रांख ? व। वाकर कुछ काटते, सो सोकर कुछ काल, पर्योप रो रोकर ही हम मरे, खो खोकर स्वरन्ताल ! अविकास किया है। भरा वह बराक वसन्त कैसा? देखो, बढ़ा ज्वर, है जरा-जड़ता जनी है। देखो, बढ़ा ज्वर, है जरा-जड़ता जनी है। ्रे लो, ऊर्ध्व साँस उसकी चलने लगी है! ्रतपोयोगि, ग्राग्रो तुम्हीं, सब खेतों के सार, कड़ा-कर्कट हो जहाँ करो जलाकर छार। of Man recal market भी का के दिला है मार के हमार के हिर्दा

श्राया श्रपने द्वार तप्, तू दे रही किवाड़, सिख, क्या में वैठूँ विमुख ले उशीर की श्राड़?

ठेल मुभे न अकेली अन्ध-अविन-गर्भ-गेह में आली ? स्राज कहाँ है उसमें हिमांजु-मुख की अपूर्व उजियाली ?

याकाश-जाल सब ग्रोर तना,
रिव तन्तुवाय है ग्राज वना;
करता है पद-प्रहार वही,
मक्खी-सी भिन्ना रही मही!
लपट से भट रूख जले, जले,
नद-नदी घट सूख चले चले।
विकल वे मृग-मीन मरे, मरे,
विफल ये हग दीन भरे, भरे!

या तो पेड़ उखाड़ेगा, या पत्ता न हिलायगा, विना भूल उड़ाये हा! ऊष्मानिल न जायगा!

गृहविधी कहती है—

'भरी रही, रिक्त क्यों न श्रव हूँगी?' पंकज तुम्हें दिये हैं, श्रीर किसे पंक श्राज मैं दूगी?' दिन जो मुफ्तको देंगे, ग्रालि, उसे मैं ग्रवश्य ही लूँगी, सुख भोगे हैं मैंने, दुःख भला क्यों न भोगूँगी?

ग्राल, इसी बापी में हंस बने बार बार हम बिहुरे, सुधकर उन छींटों की मेरे ये अंग ग्राज भी सिहरे। रेड के भ

चुन्द्रकान्तमिष्याँ हटा, पत्थर मुक्ते न मार । चे चन्द्रकान्त स्रावें प्रथम जो सबके प्रयोगर ।

हृदयस्थित स्वामी की

्रें स्वर्जान, उचित क्यों नहीं ग्रची,

मन सब उन्हें चढ़ावे,

चन्दन की एक क्या चर्चा?

बंधकर, घुलना अथवा, जारे कर खुलना, जारे की सभी सहज है, पुलना !

करो किसीकी दृष्टिको शीतल सुदय कपूर। इन आँखों में स्नाप ही नीर मरा भरपूर।

न्तरण १९०० - जिल्होंन जिल्हों अपने अभिन्न केर में स्ट्रान्स स्वीतः

नवम संग्रं के के किया है कि किया ह अन्द्र विशासन मन को यों मत जीतो!

बैठी है यह यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी भी तो!

े इतना तप न तपो तुम प्यारे ,

्रतिष्टि प्रमान जले ग्राग - सी जिसके मारे। देखो, ग्रीब्म भीवम तनु घारे,

ु जुनुको भी मनचीतो। सर्वे रिल

मन को यों मत जीतो ! १९८४ वर्ष

12 min 12 mily 191 प्यासे हैं प्रियतम, सब प्राग्गी, उनपर दया करो हेदानी. इन प्यासी ग्रांखों में पानी .

> क्षेत्रक क्षेत्रक : ४० मानस, कभी न रीतो। मन को यों मत जीतो!

ि प्रकार वरा धूप ने घाँघी , प्रकार प्रकार प्रकार है यह ग्राँघी , प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार गर्म प्रकार प प्रलय, ग्राज किसपर कटि बाँधी ?

ि प जड़ न बनो, दिन, बीतो , भन को यों मत जीतो ! १६ ६ १९४२ ।

मेरी चिन्ता छोड़ो, 🔊 🗥 मग्र रहो नाथ, ग्रात्मचिन्तन में ; बैठी हैं मैं फिरभी, 💮 👾 👭 ग्रपने इस नृप-निकेतन में।

्नयन-नीर परही सखी, तूकरती थी खेद , टपक उठा है देख ग्रव, रोम रोम से स्वेद ।

्र रुप ६५४ म लगी विरह की ग्राग , तालबृत्त से ग्रीर भी धधक उठेगी जाग !

प्रियतम के गौरव ने े जुता दी है मुभे, रहें दिन भारी। सबि, इस कटुता में भी भधुस्मृति की मिठास, मैं बिलहारी !

भी कि कि कि कि से कि हो उपहार।

है दें

A MARKET

₹3,8

Title and any have sally and a sally पड़ी है लम्बी-सी अवधि पथ में, व्यग्र मन है, गला रूखामेरा, निकट तृभक्ते बाज बन है। मुभेभी देदे तुस्वर तनिक सारंग, ब्रयसा,

कहें तो मैं भी हा ! स्वरित प्रिय का नाम जपना।

कहती में, चानकि, फिर दोल,

कहती में, चनकि, फिर दोल,

के ये सारी प्रांस् की व्दें दे सकती यदि मोल कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की नोल? फिर भी फिर भी इस माड़ी के मुरमृट में रह घोल।

देख, आप ही अरुए हुए हैं उनके पाँक कपोल! अर्थ

जाग उठे हैं मेरे सी सौ स्वप्न स्वयं हिल - डोल ग्रीर सन्न हो रहे, सो रहे, ये भूगोल - खरोल। न कर वेदना-सुख से वंचित, बढ़ा हृदय - हिन्दोल , 👫 🕍

भ्रं जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल - कल्लोल ! ray The Mark

चातकि, मुक्तको आज ही हुआ भाव का भान। हा! वह तेरा रुदन था, मैं समभी थी गान!

घूम उठे हैं शून्य में उमड़-घुमड़ घन घोर, ये किसके उच्छुवास से छाये हैं सब ग्रोर?

गार त वर्ण कार्य का कारण का किता कार का कारण का कारण का कारण का कारण का कारण का कारण का सामेत

ले लेकर यह ग्रन्तरिक्ष सिख, ग्राज बना है दानी!

मेरी ही घरती का धूम, ने प्रेंग विकास प्रांची का प्रांची का प्रांची का प्रांची का प्रांची का पानी के

अर्थ निश्चाम करें रिव-चन्द्र ;
उठें नये अंकुर निस्तुन्द्र ;
अर्थ निस्तुन्द्र ;
कोई नई कहानी ।
स्वर्थ सेरी ही पृथिवी का पानी ।

बरस घटा, बरसूँ मैं संग; सरसें श्रवनी के सब अंग; मिले मुक्ते भी कभी उमंग, सबके साथ सयानी। मेरीही पृथिवी का पानी।

4

दरसो परसो घन, वरसो ,

्राह्म रस्तो जीर्स शीर्स जगती के तुम नव यौवन, वरसी। भुजाबिक प्रमुख उठी ब्राह्म चयावन, वरसी। ्रिष्ट अपन उठो ग्रापाड उमड़कर पावन सावन, बरसो।

भाद्र-भद्र, आश्विन के चित्रित हस्ति, स्वातिघन, बरसो । (३) जाकरी , प्रथम मृष्टि दृष्टि के अजन रंजन, ताप विभाजन, वरसो।

व्यय उदय जगळाननी के, श्रयि अग्रस्तन, वरसो।

अर्थ्या गत सुकाल के प्रत्यावर्तन हे शिखिनर्तन, वरसो। (१० के) प्रत्यो

्र अप्रिक्ष जड़ चेतन में बिजली भर दो हो उद्वोधन, वरसो। ्र<sub>हार</sub>ी-पैचन्मय बर्ने हमारे मृष्मय पुलकांकुर वन, बरसो।

मन्त्र पढ़ो, छींटे दो, जागे सोये जीवन, वरसो। घट पूरो त्रिभुवनमानस रस, कन कन छन छन, ब**रसो ।** 

म्राज भीगते ही घर पहुँचें, जन जन के जन, बरसो । 🏂 फेक्सारी (6) simiguin; +4m

> घटना हो, चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, ं ग्राती है ऊपर सखी, छाकर चन्द्रादित्य!

: तरसूँ मुभ-सी मैं ही, सरसे-हरसे-हैंसे प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी ग्रायगी वारी।

बूँदियों को भी ग्राज इस तनु-स्पर्श का ताप, उठती हैं वे भाप-सी गिरकर अपने आप!

न जा उधर हे सखी, वह शिखी सुखी हो, नचे . न संकृचित हो कहीं, मुदित लास्य-लीला रचे। वर्त न पर-विन्न में, बस मुभे अबाधा यही, विराग-अनुराग में अहह ! इष्ट एकान्त ही। in a second

इन्द्रबबु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय ? नन्हीं दुबा का हृदय निकल पड़ा यह हाय!

बता मुभे नख रंजनी, तु किस भाँति ग्ररी। होकर भी भीतर श्रहण वाहर हरी हरी ?

NB- mil an arthur want े अवसर ने खो निठली .

> बढ़ जा, बढ जा, विटपि-निकट बल्ली , 🎠 **प्रव छोड़नान लही, 🚉 🥙 🚶 🚉 🙌 🕬** कदम्ब-ग्रबलम्ब तु मह्री। 🍇

शोक्षतं ; केर्का १८३ ६८ । त्रिविध <u>पवन</u> ही था, स्ना रहा जो उन्हीं-सा , यह वन-रव ही था, छा रहा जो उन्हीं-सा ! प्रिय-सहश हुँसा जो, नीप ही थी, कहाँ वे हताका त्या प्रकृत मुक्कत फैले, भा रहा जो उन्हीं-सा!

Tizi-o antan me with the wife meninder नवम सर्ग क्रांक और ने ज्या वर्ग क्रिक्ट्रं क्षित क्रांक और ने क्ष्मिल क्रिक्ट्रं क्षा क्ष्मिल हैं, उन्हीं बुनों का बोब , वंश वंश को देते हैं जो वृद्धि, विभव, सन्तोष। प्राटकारिक नम में आप विचरते हैं जो , क्रान्या के हरा धराको करते जो , हरा घरा को करते जो , क्ष्रिर<sup>ा ।</sup> जल में मोती भरते जो , ग्रक्षय उनका कोष। सफल उन्हीं घनों का घोष। (नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊँ कहो , (क्रिकेश) बिट्या किन्तु डरता हैं मैं तुम्हारे इस भूले से , 'हैं-हैं' कह लिपट गये थे यहीं प्रागोश्वर,

> सिंख, आशांकुर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाये, फल कामना नहीं थी, चढ़ा सकी फूल भी न मनभाये।

बाहर से संकुचित, भीतर से फूले-से!

कुलिश किसीपर कड़क रहे हैं।

ग्राली, तोयद तड़क रहे हैं।

कुछ कहने के लिए लता के कुछ रहे हैं।

ग्राहित अंग कहती हूँ—रहें किसीके

हदय वहीं जो घड़क रहे ।

ग्राहक ग्रहककर, भटक मटककर,

मैं निज प्रिलिन्द में खड़ी थी सिंख, एक रात ,
रिमिम्म बूँदें पड़ती थीं घटा छाई थी,
गमक रहा था केतकी का गन्ध चारों और ,
मिछी - भनकार यही मेरे मन भाई थी।
करने लगी मैं अनुकरण स्वनुपुरों से,
चेंचला थी चमकी, घनाली घहराई थी,
चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय ,
भाई! मुख-लज्जा उसी छाती में छिपाई थी!

तम में तू भी कम नहीं, जी, जुगनू, बड़भाग,
भवन भवन में दीप हैं, जा वन वन में जाग।
राटा अर्थ हिम्म देव नार्थ
रेष हुन्य के त्रा ट्रिकी प्रता रेके राद्य कर रेके नार्थ
रेष हुन्य के त्रा ट्रिकी प्रता रेकेर

हा ! वह सहृदयता भी कीड़ा में है कठोरता जड़िता , तड़प-तड़प उठती है स्वजनि, घनालिगिता तड़िता !

गाढ़ तिमिर की बाढ़ में डूब रही सब मानो चक्कर में पड़ी चकराती है हिष्टि।

लाई सिख, मालिनें थीं डाली उस वार जव, जम्बून जीजी ने लिये थे, तुमे याद है अंदर्भ भीने थे रसाल लिये, देवर खड़े थे वहीं, हँसकर वोल उठे—'निज निज स्वाद है के रेशके। मैंने कहा—'रसिक, तुम्हारी रुचि काहे पर?' बोले—'देवि, दोनों श्रोर मेरा रस-वाद है कि प्रभाद सागी हूँ मैं' हाय ग्राली! ग्राज विधि के प्रभाद से विनोद भी विषाद है!

ति अर्थे के राम से विनोद भी विषाद है!

ति अर्थे के राम मेरा रहिरानी!

सुखा विचित्राम्बर मृष्टिरानी!

तथापि क्या मानस रिक्त तेरा?

बना ग्रभी अंचल सिक्त मेरा।

्र^ सिख, छिन घूप श्रीर छिन छाया , यह सब चौमासे की माया!

गया श्वास फिर भी यदि आया , तो सजीव है कुछ भी काया । हमने उनको रोक न पाया , तो निज - दर्शन - योग गमाया । ले लो, दैव जहाँ जो लाया । यह सब चौमासे की माया !

पथ तक जकड़े हैं भाड़ियाँ डाल घेरा, उपवन वन-साहा हो शया ग्राज मेरा। प्रियतस वन-चारी गेह में भी रहेंगे, कह सखि, मुभसे वे लौटके क्या कहेंगे?

करें परिष्कृत मालिनें ग्राली, यह उद्यान ;

करते होंगे गृहन में प्रियतम इसका ध्यान ।
ठीक कहा तूने सखी, ग्रापित है यह देह ,
तू सँभालकर रख इसे रखती हैज्यों गेह ।

الله الحق

8) midue: - munt fi; Edey til;

रह चिरिदन तु हरी - भरी, बढ़, सुख से बढ़ सृष्टि - सुन्दरी, सुघ प्रियतम की मिले मुभी, फैल जन - जीवन - दान का तुभी।

हँसो, हँसो हे शिक्ष, फूल, फूलो, हँसो, हिंडोरे पर बैठ फूलो। यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, फड़ी लगा दूँ, इतना पिये हूँ।

प्रकृति, तू प्रिय की स्मृति-मूर्ति है, , जड़ित चेतन की ब्रिट-पूर्ति है। रख सजीव मुमे मन की व्यथा, कह सखी, कह, तू उनकी कथा। अस्त्रिकार की करा। अस्त्रिकार की करा।

किर उन मेरे रंजन ने नयन इघर मन भाये! १००० भरे रंजन ने नयन इघर मन भाये! १००० भरे केला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाय ६००० भरे के भरे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाये! ००० भरे प्रभाव करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुसकाये, फूल उठे हैं कमल, अघर से ये वन्ध्रक सुहाये! स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाये! तम ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्ध्य भर लाये!

प्रमुख अर्थन के प्रमुक्त के साम प्रमुक्त निकार विकार के क्षेत्र के कार्य के स्थाप क ग्रपने प्रेम-हिमाश्रु ही दिये दूव ने भेट, उन्हें बनाकर रत्न-करा रिव ने लिया समेट। प्रिय को था मैंने दिया पद्म-हार उपहार, बोले – ''ग्राभारी हुग्रा पाकर यह पद-भार !' 🦠 ग्रम्ब, ग्रविन, ग्रम्बर में स्वच्छ शरद की पुनीत क्रीड़ा-सी, पर सिंख, ग्रपने पीछे पड़ी ग्रविघ पित्त-पीडा-सी! हुम्रा विदीर्गा जहाँ तहाँ श्वेत ग्रावरगा जीर्गा , त्र्योम शीर्गा कंचुक घरे विषधर-सा विस्तीर्गा ! शफरी, अरी, बता तु तडप रही क्यों निमंग्र भी इस सर में ? जो रस निज गागर में, ः 💘 😘 े सो रस-गोरस<sup>्</sup> नहीं स्वयं साग**र में ।** भ्रमरी, इस मोहन मानस के मधु पोकर और मदान्ध न हो ,
उड़ जा, वस है अब क्षेम तभी। ट्रा विशेष
अर्थ जाय न पंकज-वन्धन में ,
जिस्सी निशि यद्यपि है कुछ दूर अभी , अर्थ जाय न पंकज-वन्धन में ,
जिस्सी जन का सुखभोग करने। सून, मादक हैं रस-भाव सभी, at of manifax Lake heder an Guiz al

Exist- & Px my soil son er An Me your

D.L.0

नवम सर्ग

३०१

इस उत्पल - से काय में हाय ! उपल - से प्रारा ? रहने दे वक, ध्यान यह, पावें ये हग त्रारा !

हंस, छोड़ ग्राये कहाँ मुक्ताओं का देश ? ⁄यहाँ वन्दिनीके लिए लाये क्या सन्देश ?

हंस, हहा! तेराभी विगड़ गया क्या विवेक वन वनके? मीती नहीं, ग्ररे, ये ग्रांसु हैं ऊर्मिला जनके!

चली क्रौंचमाला कहाँ लेकर बन्दनवार?  $_{i_{-}}^{i_{-}}$  किस सुक्रुती का द्वार वह, जहाँ मंगलाचार!

सिंख, गोमुखी गंगा रहे, कुररीमुखी करुणा यहाँ, गंगा जहाँ से आ रही है, जा रही कुरुणा वहाँ! । अप : अप अप अप किए जा किए जा रहें

कोक, शोक मत कर हे तात, ( कोकि, कष्ट में हूँ मैं भी तो, सुन तू मेरी बात। भीरजधर, अवसर आने दे, सह ले यह उत्पात, मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख-सुहागकी रात!

हा! मेरे कुञ्जों का कूजन रोकर, निराश होकर सोया, यह चन्द्रोदय उसको उड़ारहाहै धवल वसन - साधोया।

مَالَ: مِنْ الْمُوْمَ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ

्रमंखि, मेरी धरती के करुएांकूर ही वियोग सेता है, यह ग्रोषधीश उनको स्वकरों से ग्रस्थिसार देता है !

जन प्राचीजननी ने शशिशिशु को जो दिया डिठौना है, उसको कलंक कहना, यह भी मानो कठोर टोना है !

> सजनी, मेरा मत यही, मंजूल मुक्र मयंक . हमें दीखता है वहाँ ग्रपना राज्य - कलंक !

किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशीथ में मतवाला ! ्रें हिंदी बहु हाला ! वह हाला ! नीलम के प्याले में

% सिख, निरख नदी की धारा उन्हें दलमल दलमल चंचल अंचल, भलमल भलमल तारा ु पुरम्भि निर्मल जल अन्तःस्तल भरके , अ

🙏 उछल उछ्लकर छल छल करके , थल थल तरके, कल कल घरके,

बिखराता पारा ! सिख, निरख नदी की धारा।

लोल लहरियाँ डोल रही हैं, भ्रू-विलास-रस घोल रही हैं, इंगित ही में बोल रही हैं,

> मुखरित कूल, किनारा! सिख, निरंख नदी की धारा।

पाया,—ग्रव पाया—वह सागर, चली जा रही ग्राप उजागर। कब तक ग्रावेंगे निज नागर

> श्रवधि - दूतिका - द्वारा ? सिख. निरख नदी की धारा।

मेरी छाती दलक रही है, मानस-शफरी ललक रही है, लोचन-सीमा छलक रही है,

والمعران المحاجرين

ग्रागे नहीं सहारा! सिख, निरखनदीकी धारा।

सखी, सत्य क्या मैं घुली जा रही ?

मिलूं चाँदनी में, बुरा क्या यही ?

नहीं चाहते किन्तु वे चाँदनी,

तपोमग्र हैं ग्राज मेरे घनी।

नैश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय ! तो क्या ग्ररी न ग्राह भी करूँ ग्राज निरुपाय ?

तारक-चिह्नदुकूलिनी पी पीकर मधु मात्र , उलट गई क्यामा यहाँ रिक्त सुधाधर-पात्र ।

श्रील, काल है काल ग्रन्त में ,

ग्राया यह हेमन्त दयाकर ,

देख हमें सन्तप्त-समीत ।

ग्रायत का स्वागत समुचित है, पर क्या ग्राँस लेकर ?

प्रिय होते तो लेती उसको मैं घी-गुड़ दे देकर ।

पाक और पकवान रहें, ग्रव

गया स्वाद का ग्रवसर बीत ,

ग्राया यह हेमन्त दयाकर ,

देख हमें सन्तप्त-समीत ।

हे ऋतुवुर्य, क्षमा कर मुक्तको, देख दैन्य यह मेरा ,

करता रह प्रतिवर्ष यहाँ तु फिर फिर ग्रपना फेरा ।

व्याज-सहित ऋगा भर दूंगी मैं, ग्राने दे उनको हे मीत, स्राया यह हेमन्त दयाकर, देख हमें सन्तप्त - सभीत। सी-सी करती हुई पार्क्नमें पाकर जब-तब मुभको, ग्रपना उपकारी कहते थे मेरे प्रियतम तुभको। कंबल ही संवल है ग्रव तो , ले ग्रासन ही ग्राज पूनीत, **ग्राया यह हेमन्त दयाकर**, ेदेख हमें सन्तप्त - सभीत । कालागुरु की सुरभि उड़ाकर मानो मङ्गल तारे, हँसे हसन्ती में खिल खिलकर श्रनल-कुसुम ग्रंगारे। ग्राज धुकधुकी में मेरी भी ऐसा ही उद्दीप्त अतीत ! 💆 🎷 भ्राया यह हेमन्त<sup>ं</sup>दयाकर, देख हमें सन्तप्त - सभीत।

अब आतप-सेवन में कौन तपस्या, मुक्तेन यों छल तू , प्राप्ति तप पानी में पैठा, सिंब, चाहे तो वहीं चल तू ! प्राप्ति करें। प्राप्ति

नाइन, रहने दे तू, तेल नहीं चाहिए मुभे तेरा,

तनु वाहे रूखा हो, मन तो सुस्तेह-पूर्या है मेरा। मेरी दुर्बसता क्या दिसा रही तू श्ररी, मुभी दर्परा में ? देख, निरख मूख मेरा वह तो धुँघला हुग्रा स्वयं ही क्षरा में !

पूछी थी सुकाल-दशा मैंने ग्राज देवर से— २१र्ने बर् कैसी हुई उपज कपास, ईख, धान की? बोले-"इस वार देवि, देखने में भूमि पर दुगुनी दया-सी हुई इन्द्र भगवान की।" पूछा यही मैंने एक ग्राम में तो कर्षकों ने अन्न, गुड़, गोरस की वृद्धि ही बखान की, किन्तु, स्वाद कैसा है, न जानें, इस वर्ष हाय !' यह कह रोई एक अबला किसान की!

हम राज्य लिए मरते हैं? सच्चा राज्य परन्तु हमारे कर्षक ही करते हैं।

जिनके खेतों में है अब्ब , कौन अधिक उनसे सम्पन्न ? पत्नी-सहित दिचरते हैं वे, भव-बैभव भरते हैं , हम राज्य लिए मस्ते हैं !

वे गो-धन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार, क्रिक सहनशीलता के ब्रागर वे श्रम-सागर नरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं!

यदि वे करें, उचित है गर्व , वात बात में उत्सव-पर्व , हुम-से प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे इस्ते हैं ?

हम राज्य लिए मरते हैं!

करके मीन-मेख सब ग्रोर , किया करें बुध वाद कटोर , डांन्न शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल-धर्म घरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं।

ghal hi

होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग?

उन्हीं ग्रन्नदाताश्चों के सुख ग्राज दुःख हरते हैं ! हम राज्य लिए मरते हैं !

प्रभुको निष्कासन मिला, मुक्तको कारागार, ्रमृत्यु-दण्ड उन तात को, राज्य, तुक्ते धिक्कार!

चौदह चक्कर खायगी जब यह भूमि ग्रभंग, धूमेंगे इस ग्रोर तब प्रियतम प्रभु के संग। प्रियतम प्रभु के संग। प्रियतम प्रभु के संग ग्रायँगे तब हे सजनी, श्रव दिन पर दिन गिनो ग्रौर रजनी पर रजनी! पर पल पल ले रहा यहाँ प्राराों से टक्कर, कलह मूल यह भूमि लगावे चौदह चक्कर!

ड़ा सिकुड़ा दिन था, सभीत-सा शीत के कसा**ले से ,** सजनी, यह रजनी तो जम बैठी विषम पाले से !

द्राये सिंह, द्वार-पटी हाथ से हटाके प्रिय वंचक भी वंचित - से कम्पित विनोद में , 'श्रोढ़ देखो तिनक तुम्हीं तो परिधान यह' । े । बोले डाल रोमपट मेरी इस गोद में ।

(2) 31 p any and rend of my of the angle

in the throng

( الماسي ميريز)

नवम संग

302

रकड़ कि एउटाए उस मैं दिह , एडडू एक , में इतिए नहम ए । इर ड्रिड हाएरीम के तिथार मड़ मरि मिर कि कि होणेड़

की से सिर्म से महे मरि मीर भी होने के मुंद्र इस् के नहन्द्र-ड्राइ मिर्ट के समीक ''' भी

्रकलिंग्ड पांड पांड पांड पांड की है कि कि में सिन्दे में जल-सी रही, धुवांचार वह देख!

, राहमी कनीत हूं हम्ह कि राहकि ड्रय क्युम्स ! राह सह 1यहूँ हिंडे कि तिवि कि राक्ष्यन्य

, वनम तक पिनुस्क दिहा वि । जिनमंग मिल । वनम प्रमुतिम साह दिहा है । जिनमंग कोंग् । अधिया को के कि विकास कोंग् में कि पीमों को के कि विकास कोंग्

्रेष्ट नह-रोगो उसी म उद्योखी \$6.4 का का दूर है है । में महन्म समी सब मैं फिडूँ ब्रम्फा , मीम पिनासी है है है । में महन्म हमें सब फिडूँ क्रिक्स मियक पिनासी पिनासी है है हम सिम्म पिनासी हमिया पिनासी पिनासी हम सिम्म पिनासी पिनासी पिनासी हम सिम्म पिनासी पिनासी

में सह्याम-सुनाम ह बीष रिन-नथन ई ामल ,र्राक् भिन्न किसट कुम्प्र ानक्कीस में 113-तिमि कि भिन्न में किस निष्ट किस निष्ट हैं। सिष्टें में निव्यास किस किस रिना हैं। दिलक्षित सि

```
सखि, न हटा मकडी को, ग्राई है वह सहानुभूति-वशा.
जालगता मैं भी तो, हम दोनों की यहाँ समान-दशा।
भूल पड़ी तू किरणा, कहाँ ?

    भींक भरोखे से न, लौट जा, गूँजें तुभसे तार जहाँ ।

       नेरी वीएग गीली गीली;
       म्राज हो रही ढीली ढोली;
       लाल हरी तू पीली नीली;
                कोई राग न रंग यहाँ।
                भूल पड़ी तू किरएा, कहाँ ?
       शीत काल है ग्रौर सबेरा:
       उछल रहा है मानस मेरा;
       भरे न छींटों से तन तेरा;
                रुदन जहाँ क्या गान वहाँ ?
                भूल पड़ी तु किरएा, कहाँ ?
       मेदी दशा हुई कूछ ऐसी;
       तारों पर अँगुली की जैसी;
       कसक परन्तु मींड़ भी कैसी ? 👌 🐫 🐇
                कह सकती हैं नहीं न हाँ!
                भूल पडी तू किरएा, कहाँ?
```

न तो अगित ही हैन गित, आज किसी भी ओर, इस जीवन के भाड़ में रही एक भक्तभीर! २५४

पाऊँ मैं तुम्हें आज, तुम मुभको पाथो, ले लूँ अंचल पसार, पीतपत्र, आग्रो।

फूल और फल-निमित्त ,
बल देकर स्वरस-वित्त ,
लेकर निश्चिन्त चित्त ,
उड़ न हाय! जाओ ,
लूँ मैं ग्रंचल पसार, पीतपत्र, ग्राग्रो।
तुम हो नीरस शरीर ,
मुभमें है नयन-नीर ,
इसका उपयोग वीर ,
मुभको बतलाओ।
लूँ मैं ग्रंचल पसार, पीतपत्र, ग्राग्रो।

जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की,
मुधुक, चिन्ता न करो दलों की।
ंहो लाभ पूरा, पर हानि थोड़ी,
हुआ, करे तो वह भी निगोड़ी।

श्लाघनीय हैं एक-से, दोनों ही द्युतिमन्त, जो वसन्तका ग्रादिहै, वही शिशिरका ग्रन्त।

ज्वलित जीवन धूम कि धूप है, भुवन तो मन के अनुरूप है। हँसित कुन्द रहे किव का कहा, सखि, मुभे वह दाँत दिखा रहा!

हाय ! अर्थ की उष्णता देगी किसे न ताप ? धनद-दिशा में तप उठे, आतप-पति भी आप।

श्रपना सुमन लता ने

निकालकर रख दिया, विना बोले, ग्रालि, कहाँ वनमाली,

मज़ने के पूर्व भाँक ही जो ले?

श्रुलस कमिलनी ने कलरव सुन उन्मद अँखियाँ खोली, मल दी ऊषाने श्रम्बर में दिन के मुखपर रोली। होली—होली—होली!

रागी फूलों ने पराग से भर ली ग्रपनी भोली, ग्रौर ग्रोस ने केसर उनके स्फुट-सम्पुट में घोली। होली—होली -

ऋतु ने रिव-शिश के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति निज तोली , सिहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन-भावना भौली ? होली—होली—होली !

गूँज उठी खिलती कलियों पर उड़ ग्रालयों की टोली, प्रिय की श्वास-सुरिम दक्षिण से ग्राती है श्रनमोली। होली—होली—होली!

जा,मलयानिल, लौट जा, यहाँ श्रविध का शाप , लगे न लू होकर कहीं तू श्रपने को श्राप !

भ्रमर, इघर मत् भटकना, ये खट्टे अंगूर, लेना चम्पक - गन्ध तुम, किन्तु दूर ही दूर। सहज मातृगुरा गन्ध था कर्गिकार का भाग; विगुरा रूप-दृष्टान्त के श्रर्थ न हो यह त्याग! ना ८! - ५० िन के अधीषक प्रभाव के।
अस्ति के अधीषक प्रभाव के।
अस्ति के प्रथा अभिना के। कि निकास के व्यान के व्यान के कि कि प्राप्त के व्यान के कि कि प्राप्त के व्यान के कि कि कि कि कि कि कि मारों,

मैं अवला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो ,. होकर मधु के मीत मैंदन, पहु, तुम कटु, गरल न गारो , मुभे विकलता, तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारों, बल हो हो सिन्दूर-विन्दु यह—यह हरनेत्र निहारी! ह्म-दर्व कन्द्रपं, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो , दर्भ प्रश्निम ) लो, वह मेरी चरण-बूलि उस रित के सिर पर बारो ! के क्षा प्रभावना अने पे हिंदी के सिर पर बारो ! के क्षा क्षा के कियों प्रान्द से तुमपर मेरा तोष ;

इस मनसिज पर ही मुभी दोष देखकर रोष। 🗀

प्राईहँ सशोक मैं प्रशोक, ग्राज तेरे तले, ग्राती है तुभी क्या हाय! सुध उस बात की। प्रिय ने कहा था— 'प्रिये, पहले ही फूला यह, ्रिः भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की !' े देवी उन कान्ता सती शान्ता को सुलक्ष कर , निरुष्त अ भूलते ही नाथ, फूल फूलते ये कैसे, यदि

112 4541H 07/12/6)

सूखा है यह मुख यहाँ, रूखा है मन ग्राज; किन्तु सुमन-संकुल रहे प्रिय का वकुल-समाज!

करूँ बड़ाई फ़ूल की या फल की चिरकाल ? फूला-फला यथार्थ में तूही यहाँ रसाल !

देखूँ मैं तुमको सिवलास ,
जिल सहस्र दल, सरस, सुवास !

अतुल अम्बुकुल-सा अमल भला कौन है अन्य ?
अम्बुज, जिसका जन्य तू धन्य, धन्य श्रुव धन्य !
साधु सरीवर-विभव-विकास !
सिल सहस्रदल, सरस, सुवास ।
कव फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ ?
तू ही ऐसा फूल है फल है जिसके हाथ !
ओ मधु के अनुपम आवास ,
सिल सहस्रदल, सरस, सुवास ।
एक मात्र उपमान तू, हैं अनेक उपमेय ,
रूप - रंग, गुरा - गन्ध में तू ही गुरुतम गेय ।
औ उन अंगों के आगुस !

साकेत

्रि सुषमा का कर कमल, रित-मुखाब्ज उद्ग्रीव ; तू लीला - लोचन निलन, ग्रो प्रभु-पद राजीव ! रच लहरों को लेकर रास. खिल सहस्रदल, सरस, सुवास। 🚎 सहज सजल सौन्दर्य का जीवनधन तू पदा, ग्रार्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सदा। क्या यथार्थ है यह विश्वास. खिल सहस्रदल, सरस, सुवास। रहकर भी जल - जाल में तू अलिप्त अरविन्द, फिर तुभापर गूँजें न क्यों कविजन-मनोमिलिन्द ! कौन नहीं दानी का दास? खिल सहस्रदल, सरस, स्वास। तेरे पट है खोलता ग्राकर दिनकर ग्राप, हरता रह निष्पाप तू हम सबके सन्ताप। श्रो मेरे मानस के हास! खिल सहस्रदल, सरस, सुवास।

> ्रीठी है तू षट्पदी, निज सरसिज में लीन ; सप्तपदी देकर यहाँ बैठी में गति - होन !

مارز - العالقه عبد طريا مينطر غام صر

ग्रभीद

विखर कली भड़ती है, कब सीखी किन्तु संकुचित होना ? संकोच किया मैंने, भीतर कुछ रह गया, यही रोना!

ग्रिरी, गूँजती मथुमक्खी,
किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रक्खी?
किसका संचय दैव सहेगा?
काल घात में लगा रहेगा,
व्याघ बात भी नहीं कहेगा;
लूटेगा घर लक्खी।
ग्रिरी, गूँजती मथुमक्खी।
इसे त्याग का रंगन दीजो,
ग्रिपने श्रम का फल है, लीजो,
जयजयकार कुसुम का कीजो,
जहाँ मुधा-सी चक्खी!

सिंब, मैं भव-कानन में निकली, बनके इसकी वह एक कली, बिलते खिलते जिससे मिलने उड़ग्रा पहुँचा हिल हेम - ग्रली। ं मुक्तकाकर**्रश्रालि, लिया उसको**, ्राह्म तब लीं यह कौन बयार चली, 'पथ देख जियो' कह गूँज यहाँ किस स्रोर गया वह छोड़ छलो?

छोड़, छोड़, फूल मत तोड़, ग्राली, देख मेरा हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हलाये हैं? कितना विनाश निज क्षिणिक विनोद में है, दु:खिनी लता के लाल ग्राँसुग्रों से छाये हैं। किन्तु नहीं, चुन ले सहर्ष खिले फूल सब रूप, गुरा, गन्ध से जो तेरे मनभाये हैं, जाये नहीं लाल लितका ने भड़ने के लिए. गौरव के संग चढ़ने के लिए जाये हैं।

कैसी हिलती डुलती ग्रभिलाषा है कली, तुमे खिलने की ! जैसी मिलती जुलती उचाशा है भूली मुभे मिलने की ! अर्थ वास्त्र कर हैं मान छोड़ दे, मान ग्ररी,

سم و مذاه فعقد الأحد وأدر

कली, अली आया, हँसकर ले, यह बेली फिर कहाँ घरी ? सिर न हिला भोंकों में पड़कर, रख सहृदयता सदा हरी, छिपान उसको भी प्रियतम से यदि है भीतर धूल भरी !

a sense state of the design of all designs

भिन्न भी भाव-भंगी में भाती है रूप-सम्पदा ,
फूल घुल उड़ाके भी, ग्रामोदप्रद है सदा।
फूल, रूप-गुएग में कहीं मिला न तेरा जोड़ ,
फिर भी तूफल के लिए ग्रपना ग्रासन छोड़।

सिख, बिखर गई हैं किलयाँ; । कहाँ गया प्रिय सुकामुकी में करके वे रँग - रिलयाँ। भुला सकेगी पुनः पवन को अब क्या इसकी गलियाँ? यहीं बहुत, ये पचें उन्हींमें जो थी रंगस्थलियाँ।

कह कथा अपनी इस झाएत से,
उड़ गये मधु-सौरभ प्राएत से।
फल मिलें हमको-तुमको सखी,
तदिप बीज रहें सब बाएत से।
उठती है उर में हाय! हूक,
ओ कोइल, कह, यह कौन कुक?
क्या ही सकरुएा, दारुएा, गभीर,
हैं दो दो हग सनीर,
लगती है लय की एक लुक!
ओ कोइल, कह, यह कौन कुक?

तेरे क्रन्दन तक में सु-गान,
सुनते हैं जग के कुटिल कान,
लेने में ऐसा रस महान।
हम चतुर करें किस भाँति चूक!
ग्रो कोइल, कह, यह कौन क्रक?
री, ग्रावेगा फिर भी वसन्त,
जैसे मेरे प्रिय प्रेमवन्त।
दु:खों का भी है एक ग्रन्त,
हो रहिए दुदिन देख मूक।
ग्रो कोइल, कह, यह कौन क्रक?

्र प्ररे एक मन, रोकृथाम तुभी मैंने लिया, दो नयनों ने, शोक, भरम खो दिया रो दिया!

हि मानस के मोती, ढलक चले तुम कहाँ विना कुछ जाने ?
प्रिय हैं दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने ?
न जा ग्रिधीर धूल में,

न जा ग्र<u>धीर</u> धूल में, हगम्बु, ग्रा, दुक्तल में।

ेरहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में , मेरे भाव ग्राँसुग्रों में हैं, ग्रौर लता के फूल में । हगम्बु, ग्रा, दुकूल में । े फूल और आँसू दोनों ही उठें हृदय की हूल में, मिलन-सूत्र-सूची से कम क्या अनी विरह के शूल में। हगम्बू, आ, दुक्कल में।

मुष्ठ हँसने में, लवरा रुदन में, रहे न कोई भूल में ,

मौज किन्तु मैं अधार बीच है किवा है वह कूल में ?

हगम्बु, आ, दुक्कल में। किस्तिन वन, प्रिय बैठे हैं , किस्तिन वन, प्रिय बैठे हैं , किस्तिन वन, प्रिय बैठे हैं ! किस्तिन वन, प्रिय बैठे हैं ! किस्तिन वन, प्रिय बैठे हैं ! किस्तिन वन, किस्त

बने रही मेरे नयन, मानसजल में लीन, माना है प्रिय ने तुम्हें प्रपना क्रीड़ा-मीन!

सखे, जाग्रो तुम हँसकर भूल, रहूँ मैं सुध करके रोती । तुम्हारे हँसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती !

> मानती हूँ, तुम मेरे साध्य, ग्रहींनशि एक मात्र ग्राराध्य, साधिका मैं भी किन्तु ग्रवाध्य,

जागती होऊँ, या सोती <u>।</u> तुम्हारे हँसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती! 1970-A

M.D. FRTAU SAITI PHY MISTRAN MISTRAN

सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग, सिद्धि है स्वयं साधना-भाग , सुधाक्या, अनुधाजो न होती!

तुम्हारे हँसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती! काल की रुके, न चाहे चाल,

मिलन से बड़ा विरह का काल ; वहाँ लग, यहाँ प्रलय सुविशाल !

हिष्ट मैं दर्शनार्थ घोती ! तुम्हारे हँसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती !

ग्रर्थ, तुभी भी हो रही पदप्राप्ति की चाह? क्या इस जलते हृदय में नहीं ग्रीर निर्वाह?

स्वजिन, रोता है मेरा गान, प्रियंतक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान।

भिलता नहीं समीर पर इस जी का जंजाल , भड़ पड़ते हैं शून्य में बिखर सभी स्वर-ताल। विफल ग्रालाप - विलाप समान, स्वजिन, रोता है मेरा गान।

उड़ने को है तड़पता मेरा भावानन्द , व्यर्थ उसे पुचकारकर फुसलाते हैं छन्द । दिलाकर पद-गौरव का ध्यान । स्वजिन, रोता है मेरा गान । अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात , अपनी ही ब्राँखें उसे ढाल रहीं दिन-रात । जना देते हैं सभी अजान , स्वजिन, रोता है मेरा गान । दुख भी मुभसे विमुख हो करेंन कहीं प्रयागा , आज उन्हींमें तो तिनक अटके हैं ये प्रागा । विरह में आ जा, तू ही मान !

यही त्राता है इस मनमें, छोड़ घाम-धन जाकर मैंभी रहूँ उसी वनमें।

प्रिय के वत में विन्न न डालूँ, रहूँ निकट भी दूर, व्यथा रहे, पर साथ साथ ही समावान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही स्राता है इस मन में।

बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं भुरमुट की ग्रोट, जब वे निकल जायँ तब लेटुँ उसी घूल में लोट। रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में।

जाती जाती, गाती गाती, कह जाऊँ यह बात-धन के पीछे जन, जगती में उचित नहीं उत्पात । प्रेम की ही जय जीवन में।

यही आता है इस मन में।
यही आता है इस मन में।
उत्ते किया किया किया किया मार्थे।
किया किया किया किया किया किया पार्के!

(के किया किया किया किया किया पार्के!
विकास के पार्के! उजदर लगाऊँ।

गा आप मिटाकर, जाकर उनको लाऊँ।

ज्ञानी आई थी जगमें, सत्ध्या-सी क्या जाऊँ?

श्रान्त पष्न-से वेआवें में सुरिभ - यापा श्रान्त पष्त-से वे ग्रावें में सुरिभ - समान समाऊँ!

भेरा रोदन मचल रहा है, कहता है, कुछ गाऊँ,
उधर गान कहता है, रोना ग्रावे तो में ग्राऊँ!

इधर ग्रनल है ग्रीर उधर जल, हाय! किघर में जाऊँ!

प्रवल वाष्प, फट जय न यह घट, कह तो हाहा खाऊँ?

Jan Hardy

उठ ग्रवार न पार जाकर भी गई,

ऊर्मि हूँ मैं इस भवार्गव की नई!

ग्रटक जीवन के विशेष विचार में, — अंकि ने निर्मा भटकती फिरती स्वयं मँ भवार में,

भटकती फिरती स्वयं मँ भवार में,

विषमता है किन्तु वायु विकार में,

ग्रीर चारों ग्रोर चक्कर हैं कई,

ऊर्मि हूँ मैं इस भवार्गव की नई!

पर विलीन नहीं, रहूँ गतिहीन में,

भवि ग्रवश हैं, किन्तु ग्रात्म-ग्रधीन में,

सखि, मिलन के पूर्व ही प्रिय-लीन में।

कर सका सो कर चुका ग्रपना दई,

न्नाये एक वार प्रिय बोले—'एक वात कहूँ, विषय परन्तु गोपनीय सुनो कान में!' मैंने कहा—'कौन यहाँ?' बोले—'प्रिये, चित्र तो हैं, सुनते हैं वे भी राजनीति के विधान में।'

ऊर्मि हैं मैं इस भवागांव की नई!

लाल किये कर्गामूल होठों से उन्होंने कहा-'क्या कहूँ सगद्गद हूँ, मैं भी छद-दान में; कहते नहीं हैं, करते हैं कृती!' सजनी मैं खीम के भी रीम उठी उस मुसकान में!

मेरे चपल यौवन-बाल! श्रवल अंचल में पड़ा सो, मचलकर मत साल। बीतने दे रात, होगा सुप्रभात विशाल, खेलना फिर खेल मन के पहनके मिएा-माल। पक रहे हैं भाग्य-फल तेरे सुरम्य-रसाल, डर न, श्रवसर श्रा रहा है, जा रहा है काल। मन पुजारी श्रीर तन इस दु:खिनी का थाल, भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल!

यही वाटिका थी, यही थी मही,
यही चन्द्र था, चाँदनी थी यही।
यही वह्नकी मैं लिये गोद में,
उसे छेड़ती थी महामोद में।
यही कण्ठ था, कौन-सा गान था?'न था दुर्ग तू, मानिनी-मान था!'

यही टेक मैं तन्मयी छोर से. लगी छेडने कान्त की ग्रोर से। श्रकस्मात् नि:शब्द श्राये जयी . मनोवृत्ति थी नाथ की मन्मयी। सखो, ग्राप ही ग्राप को वे हँसे-'बड़े वीर थे. ग्राज ग्रच्छे फँसे!' हँसी मैं, अजी, मानिनी तो गई, बधाई! मिली जीत यों ही नई! 'प्रिये, हार में ही यहाँ जीत है। रुका क्यों तुम्हारा नया गीत है?' जहाँ स्रा गई चाप - टंकार है, वहाँ व्यर्थ-सीग्राप भंकार है। 'प्रिये, चाप-टंकार तो सो रही, स्वयं मग्न भंकार में हो रही। भला !-प्रश्न है किन्तु संसार में-भली कौन भंकार-टंकार में ? 'शुभे, धन्य भंकार है घाम में, रहे किन्तू टंकार संग्राम में। इसी हेतु है जन्म टंकार का, न टूटे कभी तार भंकारका।

यही ठीक, टंकार सोती रहे, सभी ग्रोर फंकार होती रहे। सुनो, किन्तु है लोभ संसार में, इसी हेतु है क्षोभ संसार में। हमें शान्ति का भार जो है मिला, इसी चाप की कोटियों से फिला।

हुम्रा,—िकन्तु कोदण्ड-विद्या-कला, मुफे व्यर्थ, क्यों ग्रौर सीखूँ भला? भले ऊर्मिला के लिए गान ये, विवादी स्वरों से बचें कान ये। करूँ विष्यता क्यों तुम्हारी ग्रहो, बनूँ तांत्रिकी शिक्षिका जो ग्रहो। मृगों को धरो तो सही चाप से, कहो, खींच लूँ मैं स्वरालाप से! 'ग्रभी खींच ही जो लिया है! रहो, बनीं शिष्य से शिक्षिका, क्यों न हो! तुम्हारी स्वरालाप-धारा बहे, पड़ा कूल में चाप मेरा रहे।'

इसी माँति ग्रालाप-संलाप में, (न ऐसे महाशाप में, ताप में,) हमारा यहाँ काल था बीतता, न सन्तोष का कोश था रीतता। हरे!हाय!क्या से यहाँ क्या हुन्ना? उड़ा ही दिया मन्थरा ने सुग्ना! हिया-पींजरा शून्य माँ को मिला, गया सिद्ध मेरा, रही मैं शिला!

स्वप्नथावह जो देखा, देखूँगी फिर क्या कभी ? इस प्रत्यक्ष से मेरा परित्रागा कहाँ ग्रभी ?

कूड़े से भी आगे
पहुँचा अपना अदृष्ट गिरते गिरते,
दिन बाहर वर्षों में
घूड़े के भी सुने गये हैं फिरते!

रस पिया सिख, नित्य जहाँ नया , श्रव श्रवभ्य वहाँ विष हो गया ! मरगा-जीवन की यह संगिनी े बन सकी वन की न विहंगिनी!

सिख, यहाँ सब ग्रीर निहार त . फिर विचार ग्रतीत विहार तु। उदित - से सब हास - विलास हैं, रुदित-से सब किन्तू उदास हैं। स्वजिन, पागल भी यदि हो सक्ं, क्शल तो, अपनापन खो सक्। शपथ है उपचार न कीजियो. श्रवधि की सुध ही तुम लीजियो। बस इसी प्रिय-कानन-कुक्क में, मिलन-भाषगा के स्मृति-पुञ्ज में , ग्रभय छोड़ मुभे तुम दीजियो, हसन-रोदन से न पसीजियो। सिख,न मृत्यून ग्राधि,न व्याधि ही, समिभयो तुम स्वप्न-समाधि ही। हहह ! पागल हो यदि ऊर्मिला . विरह-सर्प स्वयं फिर तो किला ! प्रिय यहाँ वन से जब ग्रायँगे, सब विकार स्वयं मिट जायँगे। न सपने सपने रह पायँगे, प्रकटता ग्रपनी दिखलायँगे।

ग्रब भी समक्ष वह नाथ खड़े, बढ़ किन्तु रिक्त यह हाथ पड़े। न वियोग है न यह योग सखी, कह, कौन भाग्य-भय भोग सखी?

विचारती हूँ सिख, मैं कभी कभी ! ग्ररण्य से हैं प्रिय लौट ग्राते। छिपे छिपे ग्राकर देखते सभी कभी स्वयंभी कुछ दीख जाते!

आते यहाँ नाथ निहारने हमें, उद्धारने या सिल, तारने हमें? याजानने को, किस भाँति जी रहे? तो जान लें वे, हम अर्थुपी रहे!

सिख, विचार कभी उठता यही—

ग्रविध पूर्ण हुई, प्रिय ग्रा गये।

तदिप मैं मिलते सकुचा रही,

वह वही, पर ग्राज नये नये?

निरखती सखी, ग्राज मैं जहाँ, दयत - दीप्ति ही दीखती वहाँ। हहह! ऊर्मिला भ्रान्त है रहे, यह ग्रसत्य तो सत्य भी बहे। ज्वलित प्राराभी प्रारापा गये, सुभग श्रा गये, कान्त, श्रा गये ! निकल हंस - से केकि - कुआ से, निरख वे खड़े प्रेम - पुञ्ज - से ! रुचिर चन्द्र की चन्द्रिका खिली. निज अशोक से माधवी मिली। ग्रवधि होगई पूर्ण ग्रन्त में, स्यश छा रहा है दिगन्त में। स्वजिन, धन्य है ग्राज की घडी. तदपि खिन्न - सी तू यहाँ खड़ी ! त्वरित ग्रारतीला, उतार लूँ, पद हगम्बु से मैं पखार लुं। चरण हैं भरे देख, घूल से, विरह - सिन्धु में प्राप्त कूल - से। विकट क्या जटाजूट है बना, भृक्टि युग्म में चाप - सा तना। वदन है भरा मन्द हास से,
गिलत चन्द्र भी थी - विलास से।
लित कन्धरा, कण्ठ कम्बु - सा,
नयन पद्म - से, स्रोज ग्रम्बु - सा,
तनु तपा हुन्ना ग्रुद्ध हेम है,
सुलभ योग है ग्रौर क्षेम है।
उदित ऊर्मिला - भाग्य धन्य है,
ग्रव कृती कहाँ कौन ग्रम्य है!

विजय नाथ की हो सभी कहीं, तदिप क्यों खड़े हो गये वहीं? प्रिय, प्रविष्ट हो, द्वार मुक्त है, मिलन - योग तो नित्य युक्त है। तुम महान हो और हीन मैं, तदिप, धूल - सी अध्नि-लीन मैं। दियत देखते देव भक्ति को, निरखते नहीं नाथ, व्यक्ति को। तुम बड़े, बने और भी बड़े, तदिप ऊर्मिला - भाग में पड़े।

अब नहीं, रही दीन मैं कभी, तुम मुभे मिले तो मिला सभी। प्रभू कहाँ, कहाँ किन्तू अग्रजा, कि जिनके लिए था मुभे तजा? वह नहीं फिरे ? क्या तुम्हीं फिरे ? हम गिरे ग्रहो ! तो गिरे, गिरे। दयित, क्या मुभे आर्त्त जानके, ग्रधिप ने अनुक्रोश मानके, घर दिया तुम्हें भेज ग्राप ही? यह हम्रा मुभे भीर ताप ही। प्रिय, फिरो, फिरो हा ! फिरो, फिरो ! न इस मोह की घूम से घिरो। विकल में यहाँ, किन्तू गर्विशा , न कर दो मुक्ते नष्टपर्विग्गी। घर फिरे तुम्हीं मोहसे कहीं तब हुए तपोभ्रष्ट क्या नहीं? च्युत हुए ग्रहो नाथ, जो यथा, धिक ! वृथा हुई ऊर्मिला-व्यथा। समय है अभी, हा ! फिरो, फिरो, तुम न यों यशःस्वर्ग से गिरो। प्रमु दयालु हैं, लौट के मिलो, न उनके कुटी-द्वार से हिलो। निरखती श्रभी एक मात्र मैं, पर श्रभिन्न हैं, श्रद्धं गात्र मैं। यह सखी मुफे मत्त मानती, कुशल मैं यही श्राज जानती। श्रवश रो रहे प्राए ये धँसे, तदिप कौन है, जो मुफे हँसे? श्रव हँसी नहीं, श्रौर क्या कहूँ? तुम ब्रती रहीं, मैं सती रहीं।

धिक ! तथापि हा सामने खड़े ? तुम अलज्ज-से क्यों यहाँ अड़े ? जिधर पीठ दे दीठ फेरती, उधर मैं तुम्हें ढीठ, हेरती! तुम मिलो मुभे धर्म छोड़के, फिर मर्लेन क्यों मुण्ड फोड़के? यह शरीर लो, प्राए। ये बुभे, धरन हा सखी, छोड़ दे मुभे। स्वजनि, क्या कहा-'वे यहाँ कहाँ ?' तदिप दीखते हैं जहाँ तहाँ? पह यथार्थ उन्माद, भ्रान्ति है ? ठहर तो मिटा क्षोभ, शान्ति है। धिक ! प्रतीत भी की न नाथ की, पर न थी सखी. बात हाथ की। प्रतिविधान मैं क्या करूँ बता . इस अनर्थका भी कहीं पता! ग्रधम ऊर्मिले, हाय निर्देया ! पतित नाथ हैं! तू सदाशया ? नियम पालती एक मात्र तू, सब अपात्र हैं, और पात्र तु? मुहँ दिखायगी क्या उन्हें ग्ररी, मर ससंशया, क्यों न तू मरी। सदय वे, बता किन्तु चंचला, यह क्षमा सही जायगी भला?

बिसरता नहीं न्याय भी दया, बस रहो प्रिये, जान मैं गया। समम्पा रहा ग्राप्सभाना । सतत पुष्य या पाप-सागना, । एली रि कर एकी कि पहुन उलह्ता कभा दव का दिया, पर यही ! कही दीव, क्या यही ! , डि्म कि दिश कि मिक मिरोक प्रथम नाहिए सिद्धि सत्व का। , कि हत साथना किन्तु तत्व का, सर्वे ई सत्ताबाबना बीम । , भट्ट गर, जाद किम , जाद कुम , अहह कामले ! हाय कामले ! वचन ये पुरस्कार म मिले, । मि न । काम रि (हैक । एक कामी ह , मिन किस भि भिक्त मिनगिनी । फ़िंह में एक के इंडेर रेथीन , गरह ।एम ,होई, देम्, म्या हुआ , वैस रहा यहा राजगह मा , में इम और में मुद्र में, रह सकी नहीं आप आपमें! तुम अधार हो तुच्छ ताप म, स्वपित-पुण्य ही इष्ट्र था तुम्हें, करु मुभे, तथा मिष्ट्र था तुम्हें? प्रियतमे, तपोभ्रष्ट मैं? भला! मत छुत्रो मुभे, लौट मैं चला। तुम सुखी रहों हे विरागिनी, बस बिदा मुभे पुण्यभागिनी! हट सुलक्षरों, रोक तून यों, पितत मैं, मुभे टोक तून यों। विवश लक्—,'नहीं, ऊर्मिला हहा!' किषर ऊर्मिला? श्राल, क्या कहा?

फिर हुई ग्रहा ! मत्त ऊर्मिला , सखि, प्रियत्व था क्या मुफे मिला ? यह वियोग या रोग, जो कहे , प्रियमयी सदा ऊर्मिला रहे ।

उन्मादिनी कभी थी,

विवेकिनी र्ऊमिला हुई सिख, ग्रब है; ग्रज्ञान भला, जिसमें

सोहं तो क्या, स्वयं ग्रहं भी कब है ?

लाना, लाना, सब्बि, तुली ! ग्रांखों में छवि भूली।

न्ना, अंकित कर उसे दिखाऊँ, इस चिन्ता से निष्कृति पाऊँ, डरती हूँ, फिर भूल न जाऊँ, में हूँ भूली भूली। लाना, लाना, सन्ति, तुली!

जब जल चुकी विरहिग्गी बाला , बुभने लगी चिता की ज्वाला , तब पहुँचा विरही मतवाला , सती-हीन ज्यों शूली ; लाना, लाना, द्राचि, तूली !

भुलसा तह मरमर करताथा,
भड़ निर्भर भरभर करताथा,
हत विरही हरहर करताथा,
उड़ती थी गोधूली।
लाना, लाना, सिख, तूली!

ज्यों ही म्रश्रु चितापर म्राया, उग अंकुर पत्तों से छाया। फूल वही वदनाकृति लाया,

> लिपटी लितका फूली ! लाना, लाना, सिख, तुली !

सिर-माथे तेरा यह दान, हे मेरे प्रेरक भगवान! श्रव क्या मांगुंभला श्रीर मैं फैला कर ये हाथ ? मुभी भूलकर ही विभु-वन में विचरें मेरे नाथ। मुभी न भूले उनका ध्यान , हे मेरे प्रेरक भगवान! दूब बची लक्ष्मी पानी में, सती ग्राग में पैठ, जिये ऊर्मिला, करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ। विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान! दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुभी ग्रदेय ? प्रभु की ही इच्छा पूरी हो, जिसमें सबका श्रोय । यही रुद्रन है मेरा गान, हे मेरे प्रेरक भगवान!

नवम सर्ग ३४१

अवधि-शिला का उर पर था गुरु भार , तिल तिल काट रही थी हग-जल-धार।

## दशम सग

चिरकाल रसाल ही रहा जिस भावज्ञ कवीन्द्र का कहा, जय हो उस कालिदास की— कविता-केलि-कला-विलास की!

रजनी, उस पार कोक है, हत कोकी इस पार, शोक है! शत सारव वीचियाँ वहाँ, मिलते हा-रव बीच में लहरें उठतीं लथेड़तीं, घर नीचे कितना थपेड़तीं, पर ऊपर एक चाल से, स्थित नक्षत्र ग्रहष्ट-जाल-से! तम में क्षिति-लोक लुप्त यों, ग्रिल नीलोत्पल में प्रसुप्त ज्यों। हिम - विन्दुमयी. गली ढली, उसके ऊपर है नभस्थली। निज स्वप्न - निमग्न भोग है, रखता शान्ति-सुपुप्ति योग है। थक तन्द्रित राग - रोग 2, ग्रव जो जाग्रत है, वियोग में!

जल से तट है सटा पड़ा, तट के ऊपर है ग्रटा खड़ा। खिड़की पर ऊर्मिला खड़ी, मुहँ छोटा, अँखियाँ बड़ी बड़ी! कृश देह, विभा भरी भरी, धृति सुखी, स्मृति ही हरी हरी! उडती ग्रलकों जटार्जनी. बनने को प्रिय-पाद-मार्जनी ! सजनी चुप पार्श्व से छुई, म्रथवा देह स्वयं द्विधा हुई! तब बोल उठी वियोगिनी . जिसके सम्मुख तुच्छ योगिनी ! "तम फूट पड़ा, नहीं ग्रटा, यह ब्रह्माण्ड फटा, फटा, फटा ! किस कानन-कोगा में, हला, निज ग्रालोक-समाधि निञ्चला ? सखि, देख, दिगन्त है खुला, तम है, किन्तु प्रकाश से घुला। यह तारक जो खचे-रचे. निशि में वासर-बीज-से बचे। निज वासर क्या न ग्रायँगे ? हग क्या देख उन्हें न पायँगे ? जब लौं प्रिय लक्ष लायँगे. यह तारे मुँद तो न जायँगे? ग्रलि, मैं बलि, ठोक बात है-'कल होगा दिन, ग्राज रात है।'

उडु-बीज न दृष्टियाँ चुगें, सविता भीर बजी उमें उमें ! तब ऊपर दृष्टि क्यों करूँ? यह नीचे सर्यू, इसे धर्कं। इसका कल कर्गा में भरूँ. जल क्या है, बस इब ही मरूँ ! धर यों मत, बात थी ग्ररी: मरती हैं कब मैं मरी मरी? मुभको वह डूबना कहाँ? बस यों ही यह ऊबना यहाँ ! शिशू ज्यों विधि है खिला रहा, ध्रुव विश्वास सुधा पिला रहा। वह लोभ मुभे हिला रहा, प्रिय का ध्यान यहाँ जिला रहा। उनके गुरा-जाल में पड़ी; स्मृतिबद्धा जिसकी कड़ी कड़ी, तड़पे यह प्रीति पक्षिणी; सिख, है किन्तु प्रतीति रक्षिएी। विकराल ग्राराल काल है, कर में दण्ड लिये विशाल है। पर दाहक ग्राह है यहाँ, करती चर्वए चाह है यहाँ! भय में मत ग्राप पैठ जा. सिख, बैठें हम, नेंक बैठ जा। यह गन्ध नहीं बिखेरता, वन-सोता वन-पाइवं फेरता। सूनसान सभी सपाट हैं, ग्रव सूने सब घाट-बाट हैं। जड़-चेतन एक हो रहे, हम जागें, सब स्रौर सो रहे! निधि निर्जन में निहारती, ग्रपने ऊपर रत्न बारती. कितनी सुविशाल सृष्टि है, जितनी हा लघुलोक-दृष्टि है! तम भूतल-वस्त्र है बना, नभ है भूमि-वितान-सा तना ! वह पावक सूप्त राख में, बस दो हैं जल-वायू साख में। सरयू कब क्लान्ति पा रही, ग्रब भी सागर ग्रोर जा रही।

सिंख री, ग्रिभिसार है यही, जनका जीवन-सार है यही।

सरयू, रघुराज वंश की, रवि के उज्ज्वल उच्च अंश की, स्न, तु चिरकाल संगिनी, ग्रयि साकेत-निकेत-अंगिनी इस सत्कूल की परम्परा, जिससे धन्य संसागरा धरा. जिसका सूरलोक भी ऋरगी, उसकी तू ध्रुव सत्य-साक्षिणी। किसका वह तीर है भला, जिससे मानव-धर्म है चला ? पहले वह है यहीं पला, सरयू, तू मनू-कीर्ति मंगला! रगा-वाहन इन्द्र भ्राप था, कितना तेज तथा प्रताप था ! यश गाकर देव - नारियाँ. कहती हैं-बलि ग्रीर वारियाँ !

किसने निज पुत्र भी तजा? किसने यों कृतकृत्य की प्रजा? किसने शत यज्ञ हैं किये-पदवी वासव की विना लिये? सून, हैं कहते कृती कवि-मिलती सागर को न जाह्ववी, स्व-भगीरथ-यत्न जो कहीं, करते वे सरयू - सखा नहीं। किसने मख विश्वजित् किया ? रख मृत्पात्र सभी लुटा दिया ?-न-न, बेच दिया स्वगात्र ही ,-रख दानव्रत-मान मात्र ही? जिसका गत यों महान है, सबके सम्मुख वर्त्तमान है, कल से यह ऋाज चौगुना, उसका हो सुभविष्य सौगना।

वश में जिसका भविष्य ह श्रुति-द्रष्टा ऋषि-वृन्द शिष्य है जनकास्य उन्हों विदेह की दुहिता मैं, प्रिय सर्व गेह की । वह मैं इस वंश की वधू — (यह सम्बन्ध ग्रहा महा मधु!) पद देकर जो मुफे मिला, सुकृती थे विधि ग्रौर ऊर्मिला! पर हा! सुन सृष्टि मौन है, मुफ-सा दुविध ग्राज कौन है? सर्यू, वह दुःख क्या कहूँ, ग्रपनी ही करनी, नक्यों सहूँ?

कहलाकर दिश्य सम्पदा, हम चारों सुख से पलीं सदा। मुक्तको अति प्यार से पिता कहते थे निज साम-संहिता। कुछ, चंचल मैं सदा रही, फिरती थी तुक्त-सी बही-बही। इस कारण ऊर्मिला हुई, गित में मैं अति दुर्मिला हुई।

नचतो श्रुतिकीर्ति ताण्डवी, नदि, देती करताल माण्डवी। भरती स्वर ऊर्मिला सजा. गढती गीत गभीर ग्रग्रजा। सरय, बिसरा विवेक है, फिर भी तूसून एक टेकहै:— 'मुभसे समभाग छाँट ले, प्तली, जो उठ,--जीव बाँट ले ! अपना कह ग्राप मोल तू, स्वपदों से उठ, खेल, डोल तु। मन की कह, नेंक बोल तू, यह निर्जीव समाधि खोल तु। पुचकार मुभे कि डाँट ले. पुतली, जी उठ-जीव बाँट ले ! सुन-देख, स्वकर्ण-दृष्टि है, कितनी कूजित-कान्त सृष्टि है! मुक्तमें यह हार्द हृष्टि है, सुख की आँगन में सुवृष्टि है। अपना रस ग्राप ग्राँट ले, पुतली, जी उठ,-जीव बाँट ले।'

फिरती सब घूम चौक में गिरती थी भुक-भूम चौक में। मचती वह घूम चौक में। नचती माँ तक चूम चौक में! दिखलाकर हश्य हाथ से, कहतीं वे निज मग्न नाथ से— 'यह लो, अब तो बनी भली, घर की ही यह नाट्य मण्डली!'

कर छोड़, शरीर तोलके, हम लेतीं मिचकी किलोलके। कहतीं तब त्रस्त धात्रियाँ— 'गुएग को छोड़ बनो न पात्रियाँ!' तटिनी, हम क्या कहें भला, निज विद्या कर-कण्ठ की कला? वह बोध पयोध मूर्ति है; फिर भी क्या घट-नृप्ति पूर्ति है?

मिथिलापुर धन्य धाम की, सरिता है कमला सुनाम की।

वह भी बस स्वानूकूल थी, रखती प्लावित मोद-मूल थी। तुभमें बहु वारि-चक्र हैं, कितने कच्छप ग्रीर नक्र हैं। वह तो चिरकाल बालिका. लघुमीना, लघु वीचिमालिका । बह मीन समीप डोलते. हमको घेर मराल बोलते। सब प्रत्यय के ग्रधीन हैं. खग हैं या मृग हैं कि मीन हैं। वह सैकत शिल्प-यूक्तियाँ, वह मुक्ताधिक शंख-शुक्तियाँ, सब छूट गईं वहीं-वहीं ; सिवयाँ भी समुराल जा रहीं।

कमला - तट वाटिका बड़ी, जिसमें हैं सर, क्रुप, बावड़ी। मिर्ण - मन्दिर में महासती, गिरिजा हैमवती विराजती। विहगाविल नित्य कजती. जननी पावन मूर्ति पूजती। मिलता सबको प्रसाद था. वह था जो सूख ग्रीर स्वाद था ! यह यौवन ग्राप भोग है. सुख का शैशव-संग योग है। वह शैशव हा ! गया-गया . श्रव तो यौवन-भोग है नया। तितली उड नित्य नाचती. सूमनों के सब वर्ग जाँचती। जड पूष्प उसे निहारते, निज सर्वस्व सदैव वारते। यदि, तू खिलती हई कली, उड़ जाता जब है जहाँ ग्रली, उड़ जा सकती स्वयं वहीं, सुख का तो फिर पार था कहीं?

श्रव भी वह वाटिका वहाँ, पर बैठी यह ऊर्मिला यहाँ। करुणाकृति माँ विसूरती, गिरिजाभी बन मूर्ति घूरती।

सुनती कितने प्रसंग मैं, कर देती कुछ रंग भंग मैं। चुनती नर-वृत्त मोद से. सूनती देव-कथा विनोद से। शिवि की न दधीचि की व्यथा. कहती हो किस शक्र की कथा। यदि दानव एक भी मिला, समभो तो सूर-मंत्र ही किला ! ग्रमरों पर देख टिप्पग्री, कहतीं 'नास्तिक' खीज माँ मग्गी। हँस मैं कहती-प्रसाद दो! तज दूँ तो यह नास्ति-वाद दो ! पितृ-पूजन ग्राप ठानतीं. सुर ही पुज्य तथापि मानतीं। कहतीं तब माँ दया-भरी,-'वह तेरे पितृ-देव हैं ग्ररी।

सुन मैं पित-देव-सेविका। तव तेरी प्रिय मातृ-देविका। कहतीं तव यों ममाग्रजा— 'तुम देवाधिक हो प्रजा-बजा!' सुर हों, नर हों, सुरारि हों, विधि हों, माधव हों, पुरारि हों, सरयू, यह राज - नन्दिनी, सबकी सुन्दर भाव-वन्दिनी।

मुनती जब मैं उमा-कथा, तब होती मुफ्तको वड़ी व्यथा। 'मुघ', माँ कहती कि 'सो उठी, यह है देव-चरित्र, रो उठी!' निज शंकर-हेतु शंकरी, तपती थीं कितनी भयंकरी। उनकी शिव - साधना वही, श्रिय मेरी यह सान्त्वना रही! बनती विकराल कालिका, जब स्वर्गेच्युत भीर-पालिका,

जय हो! भय भूल भूल के, कहती मैं तब ऊल ऊल के ! जब शुम्भ - निश्मभ - मर्दिनी बनती काम्य - कला कपर्दिनी . करता तब चित्त बाल-सा . जन-धात्री-स्तन-पान-लालसा हम भी सब क्षत्र - बालिका, वन जावें निज स्वर्ग - पालिका। पर ग्रस्त्र कहाँ ? 'सभी कहीं -- ' बढ जीजी कहने लगीं-'यहीं।' दल विस्मय से ग्रवाक था . उनके हाथ उठा पिनाक था ! उस काल गिरा, उमा, रमा, उनमें दीख पडीं सभी समा !!

सबने कल नाद - सा किया — 'किलिका ने नभ को उठा लिया! कन ने मन तोल - माप की, यह बेटी निज धन्य वाप की!

जन ने मन हाथ में लिया, यह जीजीधन ने दिखा दिया। वह हैं भुवनापराजिता, तटिनी, गद्गद हो गये पिता-'निज मानस-मग्न मीन मैं. श्रुत हैं सन्तत ग्रात्म-लीन में ; पर प्राप्त मुक्ते महाद्भुता वह माया वन मैथिली सुता।' सुख था भरपूर तात को, सरयू, सोच परन्तू मात को-'वरदायिनि माँ, निवाहिए, वर-ऐसे वर-चार चाहिए !' उनसे तब तात ने कहा-'करती हो तुम सोच क्यों ग्रहा ! वर - देव अवश्य हैं, बढें, ग्रपनी ये कलियाँ जिन्हें चढ़ें।'

सरिते, वरदेव भी मिले, वह तेरे प्रिय पद्म थे खिले। वह स्यामल-गौर गात्र थे, उनके-से कह, कौन पात्र थे? वह पुष्यकृती प्रपाप थे, पहले ही प्रवतीर्ग प्राप थे! दुगुने वह घीर-वीर थे, सुकृती ये कल-नीर-तीर थे। प्रभु दायक जो उदार थे, जननी तीन, सुपुत्र चार थे। कुल - पादप - पुष्य - मूलता, फल चारों फल क्यों न फुलता?

वह बाल्य कथा विनोदिनी, कहना तू कल-मूर्ति मोदिनी। सुनना भर शक्य था मुभे, जिसके दर्शन हो चुके तुभे। समभी ग्रब मैं प्रवाहिएगी, यह तूक्यों बहु ग्राह-ग्राहिएगी। निज वीर-विनोद-पक्ष के, वह हैं साधन लोल-लक्ष के।

तुभको शर थे न सालते? शर, जो पत्थर फोड़ डालते। सिहए शत साल शूल-से, फलते हैं तब लाल फूल-से। कितने खुल खेल हैं हुए, कितने विग्रह-मेल हैं हुए, कितने व्वनि-धूम है मची—इन फूलों पर, कल्पना बची! सरयू, कह दूं तबस्मृति? उछला कन्दुक मोदकाकृति, वह अंचल में लिया लिया—जव तुने, शर ने उड़ा दिया।

जननी इस सौध - धाम में, उनके ही शुभ-सौस्य-काम में, करती कितने प्रयोग थीं, रचती व्यंजन-वाल-भोग थीं। तनुजों पर प्राग्ग वारतीं, तनुकी भी सुध थीं बिसारतीं। करतीं व्रत वे नये नये, कृश होतीं, पर मग्न थीं ग्रये! वह अंचल घूल पोंछते, कर कंघी घर बाल पोंछते। हुँस बालक दूर भागते, कुल के दीप ग्रखण्ड जागते।

तटनी, उन तात की कथा, तनयों-सा प्रिय प्रारा भी नथा। बस एक नभोमयंक था, रखता चार उदार अंक था। गुह श्रीर गरोश ईश के। बस प्रबुम्न प्रसिद्ध श्रीश के, पर कोशलराज के चुने, दुगुने थे यह श्रीर चौगुने वर मौक्तिक - माल्य तोड़ते, उसको वे फिर छींट छोड़ते। कहते—'हम चौक पूरते।' 'लड़की हो?'—हंस तात घूरते।

सरयू, रह भाव-गद्गदा, रघुवंशी बिल धर्म के सदा। कसती किट थीं किनष्ट माँ, ग्रिस देती मँभली घिनष्ट माँ कह- क्यों न हमें किया प्रजा?' पहनाती वह ज्येष्ट माँ स्रजा। प्रभु ने चलते हुए कहा—'ग्रब शान्ते, भय-सोच क्या रहा, भिगनी, जय-मूर्ति-सी मुकी, यह राखी जब बाँघ त चुकी?'

कृति में हढ़, कोमलाकृति;
मुनि के संग गये महाधृति।
भय की परिकल्पना बड़ी;
पथ में स्राकर ताड़का ग्रड़ी।
प्रभु ने, वह लोक-भक्षिणी;
ग्रबलाही समभी ग्रलक्षिणी।
पर थी वह ग्राततायिनी;
हत होतीफिर क्योंन डाइनी।

सुख-शान्ति रहे स्वदेश की, यह सची छवि क्षात्र वेश की। कृषि-गो-द्विज-धर्म-बृद्धि हो , रिपू से रक्षित राज्य-ऋद्धि हो । प्रभु ने भय-मूर्ति विद्ध की, मूनि ने भी मख-पूर्ति सिद्ध की । वह राक्षस विन्न से वने. पर दो ने सब सामने हने। विकराल बली सुबाहु था, विधु थे ये न, सुबाहु राहु था। उसके भूज केतू-से पड़े, रिव से भी प्रभू किन्तू थे बड़े। दल खेत रहा सभी वहाँ, खल मारीच उडा, गया कहाँ ? मूनि हर्षित ग्राज थे बड़े, पर क्या दें, इस सोच में पड़े। प्रभूका उपहार धर्मथा, ध्रुव निष्काम स्वकीय कर्म था। मूनि का जय-पूर्ण घोष था, पर यों ही उनको न तोष था। सरयू, वर-देव थे यही, वरदर्शी पितृ-वाक्य था सही—
'वर-देव प्रवश्य हैं—वढ़ें, ग्रमनी ये कलियाँ जिन्हें चढ़ें।' सच को किस ग्रीर ग्रांच है, पर ग्रावश्यक एक जाँच है। सुपरीक्षक सिद्ध ग्राप था, वर का, जो वह शम्भु चाप था। स्थिर था यह तात ने किया—'जिसने खींच इसे चढ़ा दिया। पर्ण-रूप, वही रर्णाग्रगी, वर लेगा यह मैथिली-मिर्ण!'

ग्रब भूपित-वृन्द ग्रा चला, विचली-सी मिथिला महाचला। जन - सिन्धु - तरंग - वेष्टिता, नगरी थी ग्रब द्वीप-चेष्टिता। 'भव की यह भेंट भुक्ति लो, वह सीता, वह मुक्ति-युक्ति दो!'

 ऋषि के मख - विन्न टालके, निज वीर - व्रत पूर्ण पालके, मुनि की गृहिस्गी उवारके, वर आये नर - रूप धार के!

सरयू, वह फूळ वाटिका बन बैठी वर-वीथि-नाटिका ! युग श्यामल - गौर मूत्तियाँ, हम दो की शत पृण्य-पूर्तियाँ! सजते जब भूप न्यून थे, चुनते वे मुनि - हेतु सून थे। निज भूषरा आप भानु है, रखता दूषरा क्या कृशानु है ? हग दर्शन - हेत् क्या बढे, उन पैरोंपर फूल - से चढे! उनकी मुसकान देख ली, ग्रपनी स्वीकृति ग्राप लेख ली। 'नभ नील ग्रनन्त है ग्रहा!' धर जीजीधन ने मुक्ते कहा-

'ग्रपनी जगती ग्रधीन - सी. चरगों में चुपचाप लीन-सी !' निकली उनकी उसाँस सी. उसने दी यह एक ग्रांख - सी---'उनकी पद-घूलि जो घरूँ, न ग्रहल्या-ग्रपकीर्ति से डरूँ !' मुभको कुछ ग्रात्म-गर्वथा, क्षरा में ही ग्रब सर्व खर्व था। नत थी यह देह सर्वथा, सर्यू, सिन्ध् - समीप त् यथा। भाषकेतन - केत् नम्र थे, (तब ये लोचन मीनकम्र थे!) विज्ञा वर थे विनीत क्या. हम हारीं, पर तूच्छ जीत क्या ? वर ग्राकर धीर-वीर-से. सहसा लौट गये गभीर - से। सुमनस्फुट हाथ में गये. मन पैरों पड़ साथ में गये। कूछ मर्मर-पूर्णमर्मथा, श्रम क्या था, पर हाय!धर्म था।

यह कण्टक-पूर्ण चर्म था, गद-सा गदुगद प्रेम धर्म था! वह ग्रल्हड़ बाल्य क्या हुग्रा? नयनों में कूछ नीर-सा चुग्रा। इस यौवन ने मुभी धरा, नव संकोच भरा, भरा, भरा ! दिखलाकर दृश्य ही नया यह संसार समक्ष ग्रागया। करता रव दूर द्रोग था, मुभको इच्छित एक कोरग था। तिरछी यह दृष्टि हो उठी, तकती-सी सब सृष्टि हो उठी। मन मोहित-सा विमूढ था, प्रकटा कौन रहस्य गृढ था?

घर था भरपूर पूर्व-सा, पर विश्राम सुदूर पूर्व-सा। मन में कुछ क्या ग्रभाव था? तन में भी ग्रब कौन हाव था?

यह देह-लता छई-मई. निशि ग्राई, पर नींद क्या हुई ? जिसका यह भूरि भोगथा. वह था जो पहला वियोग था ! चपचाप गवाक्ष खोलके. ग्रपने ग्राप नवाक्ष खोलके. निशिका शशि देखने लगी. सब सोये. पर मैं जगी-जगी! जब थे सब जागने लगे. तव रात्रिवर भागने लगे. निशि हार उतारने लगी. तव मैं स्वप्न निहारने लगी। फट पौ उर थी दिखा रही, कलि, यों फूट, यही सिखा रही! बढ दीपक की शिखा रही. ग्रलि-लेखा नलिनी लिखा रही। कलिकावलि फूटने लगी, ग्रलि - श्राली उड़ टूटने लगी। नभ की मसि छूटने लगी, हरियाली हिम लूटने लगी। विह्गाविल बोलने लगी,
यह प्राची पट खोलने लगी,
यटवी हिल डोळने लगी,
सरसी सौरभ घोलने लगी।
मिलती यह थी स्वकोक से,
हत कोकी बच दुःख शोक से।
वह सूर्यमुखी प्रसन्न थी,
फिर भी चेतन सृष्टि सन्न थी।
स्रविलोड़ित था जमा दही,
तिमिराम्भोधि-समुद्युता मही,
मृदु वायु विहारने लगी।
तब मैं स्वप्न निहारने लगी।

वह स्वप्न कि सत्य, क्या कहूँ ? सर्यू, तू बह और मैं बहूँ। प्रकटी प्रिय - मूर्त्त मोदिता, कब सोई यह दृष्टि रोदिता! यह मानस लास्य - पूर्ण था, वह पद्मानन हास्य - पूर्ण था, मड़ता उड़ अंशु - चूर्णं था , सिरते, सम्मुख स्वर्ग-घूर्णं था । अब भी यह देह की लता , कितनी कण्टिकता-नता-हता ! कॅपते बस अंघ्रि - वेत्र थे , नत भी हो सकते न नेत्र थे । अयि चेतन - बृत्ति निष्किये ! हँस बोले प्रिय प्रेम से—'प्रिये !' प्रति रोम स्वतन्त्र तन्त्र था । बजता जो सुन सिद्धि-मन्त्र था ।

तिटिनी, यह तुच्छ किंकरी, सुख से क्योंन, बता वहीं मरी? वह जीवन का निमेष था, पर स्रागे यह काल शेष था!

कितनी उस इन्दु में सुधा, सरयू, मैं कहती नहीं मुधा। वह रूप-पयोधि पी सकी, तब तो मैं यह ग्राज जीसकी।

मुभको प्रिय स्वप्न में मिले : पर बोले वह-'हाय ऊर्मिले ! वर हैं, पर वीर हैं, वरो. घर लो घीरज तो मुभे घरो। मुखरा मति मौन ही रही. पर थी सम्मति-सी हुई वही। 'ग्रवला तुम !' - हाय रे छली ! वरती हैं तब तो महाबली ! 'वह मानस क्या गभीर है? रखता मज्जन-योग्य नीर है?' लघु है यह, श्राप थाह लो ; पर जो है, ग्रब तो निवाह लो ! 'तब क्या उपहार दूँ, कही ? धन क्या, मैं मन वार दूँ म्रहो ! कर में शर है कि शूल है। निरख़ तो वह एक फूल है! प्रिय ने कर जो बढा दिया, घर मैंने सिर से चढा लिया। पलकें ढल हाय! जो खुलीं, हँसती थीं किरएों मिली जुलीं!

सहसा यह क्या हुआ अरे, उघरे क्यों फिर नेत्र ये मरे? बस था वह स्वप्न ही सही, सब मिथ्या, भृव सत्य था वही!

जिसने मम यातना मही, यह पार्श्वस्थ सुलक्षरणा वही। यह भी उस काल थी खली, मुभको जो घर संग ले चली। सब ख्रोर विशेष धूम थी, इस जी में बस एक घूम थी। जिसके वह ख्रासपास थी, करती हा! बह मूर्ति हास थी!

निज सौध-समक्ष ही भली, स्थित थी दीर्घ स्वयंवरस्थली; जिसमें वर ही बधू वरे, यदि निर्धारित धीरता धरे।

हग-दीपक थे बुभे पहला सोच हुआ यही मुभी-प्रभुचाप न जो चढ़ा सके ? उड़ताथा मन, ग्रंगथे थके। तब मैं ग्रति ग्रार्तहो उठी, धर जीजी-मरिंग को भिगो उठी। हुँस वे कहने लगीं- 'ग्ररी, यह तू क्यों इतना डरी डरी? चढता उनसे न चाप जो, वह होते न समर्थ आप जो, उठती यह भोंह भी भला, उनके ऊपर तो ग्रचंचला? हढ़ प्रत्यय के विना कहीं, यह आत्मार्पण दीखता नहीं। मध्को निजपत्र क्यों, बता, करती ग्रर्पित पूर्व ही लता? बनती जब ग्राप ग्रिपता वह वर्त्ती वह स्नेह तर्पिता,-उसको भर अंक भेटता. तब पीछे तम दीप मेटता।

निज निश्चय-हानि क्यों हुई ?

तुभको भी यह ग्लानि क्यों हुई ?

पगली, कह, बात क्या हुई ?

घृति भी अर्पित रात क्या हुई ?

उस प्रत्यय प्रेम में पगीं,

मुभको वे फिर भेटने लगीं।

तब विस्मित-मूड़-सी निरी,

चरगों में चुपचाप मैं गिरी।

अनुजा यह मैं उपासिका,

उनकी क्या कम किन्तु दासिका?

लघु चित्त हुआ, न ताप था,

गुरु तो भी वह शम्भु चाप था।

तब प्रस्तुत रंगभूमि में,
नृप-भावाम्बु-तरंग-भूमि में,
निज मानस - हंस - सद्मिनी,
पहुँचीं वे प्रभु-प्रेम-पद्मिनी।
वरमाल्य - पराग छोड़के,
उनके ऊपर सैन्य जोडके,

नुप - नेत्र - मिलिन्द जो जुड़े, सजनी - चामर से परे उड़े! वल - यौवन - रूप - वेश का . ग्रपने शिष्ट-विशिष्ट देश का. दिखलाकर लोभ लुब्ध था, फिर भी राज-समाज क्षुब्ध था। नृप - सम्मुख नम्र नाक था, पर मध्यस्थ महापिनाक था। सिर मार मरे नहीं हटा, न रही नाक, पिनाक था डटा। सबका बल व्यर्थ ही बहा, तब दु:खी-सम तात ने कहा-'बस बाहुजता विलीन है, वसुधा वीर - विहीन दीन है!' 'कहता यह बात कौन है ? सुनता सत्कुलजात कौन है ?' गरजे प्रिय जो 'नहीं नहीं।' सरयू, ये हत नेत्र थे वहीं। शिखरस्थित सिंह - गर्जना -वह मंचोपरि कान्त - तर्जना।

श्ररुगोदय देख ग्राग-सा न उठा कौन मनुध्य जाग-सा ? 'श्रव भी रिव का विकास है, अब भी सागर रतन-वीस है। ग्रव भी रवि-वंश शेष है, वसुधा है बृहदंश शेष है। भ्रव भी जल-पूर्ण जहनुजा, ग्रव भी राघव की महा भुजा। शत कार्मुक इक्षु-खण्ड हैं, मम अुण्डोपन वासुदण्ड हैं। यह बात महापमान की, मम ग्रार्या वह किन्तू जानकी। उठ ग्रार्य, स्वकार्य कीजिये, घन को रोहित-दीप दीजिये।'

सुनते सब लोग सन्न थे, नतभी तात बड़े प्रसन्न थे। यहभी सुघशी किसे नदि,— प्रभुधन्यान चढ़ासकेयदि? रखता नृप कौन दर्प था?
मिएा जीजी, शिव-चाप सर्प था।
कुछ गारुड़-मन्त्र-सा किया,
प्रभु ने जा उसको उठा लिया।
रस का परिपाक हो गया,
चढ़ता चाप तड़ाक हो गया!
प्रभु - साम्य समुद्र - संग था,
धनुरुह्योल उठा कि भंग था!

सब हर्ष निमग्न हो गये, क्षितिपों के मन भग्न हो गये। कुछ बोल उठे यही वहाँ— 'बल ही था यह, बीरता कहाँ?' किसका यह लोभ रो उठा? मुफ्तको भी सुन क्षोभ हो उठा। भृकुटी जब लौं चढ़े यहाँ, प्रिय ने चाप चढ़ा लिया वहाँ। निकला रव रोर चीरता— 'किसमें है वह वीर्य - बीरता?

जिसको उसका प्रमाद है, उसके ऊपर वाम पाद

व्विन मंडप - मध्य छा गई , तब लों भागंव-मूर्ति झा गई । प्रभु से भव - चाप भंग था , प्रिय से भागंव का प्रसंग था । मुनि की निज गर्व - गर्जना , प्रिय की तत्क्षरा योग्य तर्जना । प्रभु की वह सौम्य वर्जना , सबकी थी बस एक अर्जना ! 'डरते हम धर्म - शाप से , न डराओ, मुनि, आप चाप से । द्विजता तक आततायिनी , वध में है कब दोष - दायिनी ?'

सुन-देख हुई विभोर र्मैं, बटतीथीपरिधान-छोरमैं। ग्रब भी वह ऐंठ सूफती, तबतोहूँयह ग्राजजूफती! प्रभुको निज चाप दे गये, मुनिता ही मुनि स्राप ले गये। सुरलोक जहाँ नगण्य है, वह ब्रज्या-ब्रत धन्य धन्य है।

सरयू, जय-दुन्दभी बजी, वह बारात बड़ी यहाँ सजी। भगिनी युग ग्रौर थीं वहाँ, वर भ्राता द्वय ग्रीर थे यहाँ। कर-पीडन प्रेम-याग था, कह, स्वीकार कहूँ कि त्याग था ? वह मोद-विनोद-वाद था,-जिसमें मग्र स्वयं विषाद था। वह बन्धन - मुक्ति - मेल - सा . विधि का सत्य, परन्तु खेल-सा ! नर का ग्रमरत्व तत्व था. वह नारीकुल का महत्व था, बह जाग्रत स्वप्न थे नये. दिन ग्राये कब ग्रौर वे गये?

कब हा! उस स्वप्न से जगीं, जब माँसे हम छूटनेलगीं।

बिछुड़ा बिछुड़ा विपाद है; तुभ्को तो स्ववियोग याद है। जब तू इस ग्रार्द्र देह से, पति के गेह चली स्वगेह से। शतधा स्रविता हुए विना, सरिता, क्याद्रविता हुए विना, घर से चल तू सकी बता? कितनी हाय-पछाड़, क्यापता!

'मत रो'—कह आप रो उठीं, तुम क्यों माँ, यह धैर्य को उठीं? 'यह मैं जननी प्रपीड़िता, पर तू है शिशु आप क्रोड़िता!' फिर क्यों शिशु को हटा रहीं? तुम माँ की ममता घटा रहीं। 'हटती यह आप मैं यहाँ, तुम हो और सुखी सदा वहाँ।

सुन, मैं यह एक दीन मां, त्मको हैं अब प्राप्त तीन माँ। पतिका सुखमूख्य मानियो।' 'सुख को भी सहनीय जानियो।' पिछला उपदेश तात का. विसरा-सा वह वेश तात का, ग्रव भी यह याद ग्रा रहा, बिसरा-सा सब भान जा रहा। उनको कब लोभ-मोह था, पर भाँ भाँ करता बिछोह था। हम तो उस गोद में रहीं, उनकी ब्रह्म-दया कहाँ नहीं ? हम पैर पलोटने लगीं-पड़ पैरों पर लोटने लगीं। 'फिर ग्राकर अंक भेटियो . थल भूलीं तुम स्राज बेटियो।'

उस ग्रॉंगन में खड़ी खड़ी, भर ग्रॉंखें ग्रपनी बड़ी बड़ी, ग्रब भी सुध माँ विसारतीं,
सहसा चौंक हमें पुकारतीं।
ग्रब ग्राँगन भाँय भाँय है,
करता मास्त साँय साँय है।
भड़ते सब फूल फूटके,
पड़ते हैं बस ग्रश्नु टूटके।

प्रिय ग्राप न जो उबार लें, हमको मातृ वियोग मार लें। तिटनी, यह ज्ञात है तुमें, प्रिय ने दुःख भुला दिया मुमें। सरयू, वह सौस्य क्या कहूँ? ग्रब तो मैं यह दुःख ही सहूँ। उतना रस भोग जो जिये, वह दुर्देव हगम्बु भी पिये! वह हूँ यह मैं ग्रभागिनी, ग्रपना-साधन ग्राप त्यागिनी। विष-सा यह जो वियोग है, ग्रपना ही सब कर्म-भोग है।

विनती यह हाथ जोडके-कह मैंने प्रिय-संग छोडके कूल के प्रतिकूल तो कहीं, ग्रपना धर्म घटा दिया नहीं ? स्-बधू इस गण्य गेहकी, दुहिता होकर मैं विदेह की, प्रिय को, धर देह-भोग से. करती वंचित क्या सुयोग से ? रहते घर नाथ, तो निरा कहती स्त्रैगा उन्हें यही गिरा। जिसमें पुरुषार्थ-गर्व था, मुक्तको तो यह एक पर्वथा! करती कल नीर-नाद त. सुख पाती अथवा विवाद तू ? अनुमोदन या विरोध है? मुभको क्या यह ग्राज बोध है ? मन के प्रतिकूल तो कहीं करते लोग कुभावना नहीं। तुमको कल-कान्त-नादिनी, गिनती हूँ अनुकूल-वादिनी। जितना यह दुःख है कड़ा, उससे प्रत्यय और भी वड़ा। यदि लीक घरे न में रही, मुभको लीक घरे, यही सही! सुख शान्ति नहीं, न हो यहाँ, तुम सन्तोष, बने रहो यहाँ। सुख-सा यह दुःख भी भिले, मुभको शान्ति ग्रशान्ति में मिले!

तब जा सुख-नाट्य-र्नात्तनी, बन तू सागर-पार्श्व-वित्तिनी। पथ देख रही तरंगिरणी, त्रिपथा-सी वह संग-रंगिरणी। यह श्रोध श्रमोध जायगा, पथ तो पान्थ स्वयं बनायगा। चल चित्त तुभी चला रहा। जलता स्नेह मुभी जला रहा। गति जीवन में मिली तुभी, सरिते, बन्धन की व्यथा मुभी।

तन से न सही, ग्रभंगिनी, मन से हैं हम किन्तु संगिनी। कह, क्या उपहार दूँ तुभौ? अलकें ही यह दीखती मुभे। लट ले यह एक प्रेम से. रख राखी, रह नित्य क्षेम से। सजनी, यह व्यर्थ कोंचती, मिष से मैं कब बाल नोंचती ? यह बन्धन एक प्रीति का, इसमें क्या कुछ काम भीति का? अयि, शुक्तिमयी, सँभाल तू, रख थाती, यह ग्रश्रु पाल तू ! यदि मैं न रहें, नहीं सही, प्रिय की भेंट बनें यहाँ यही ! ग्रथवा यह क्षार नीर है, प्रिय क्षाराब्धि तुमी गभीर है। तब ले हग-विन्दु क्षुद्र ये, बढ़ हो जायँ स्वयं समुद्र ये। घन पान करें कभी इन्हें, रुचता है परमार्थ ही जिन्हें।

यह भो इस भाँति घन्य हों, जगती के उपकार - जन्य हों।

प्रिय के पद धूल से भरे,
सपरागाम्बुजता जहाँ घरे,
यह भी उस धूल में गिरें,
इनके भी दिन यों फिरें फिरें।
वह धूल स्वयं समेट लूँ,
तुम्कको तो निज 'फूल' भेट दूँ!
यश गा निज वीर बृन्द का,
धून-से धीर गभीर बृन्द का।

टपटप गिरते थे अश्रु नीचे निशामें, फड़ फड़ पड़तेथे तुच्छ तारे दिशामें। कर पटक रहीथी निम्नगापीट छाती, सन सन करकेथी शूचकी साँस आरती!

सखी ने अंक में खींचा, दुःखिनी पड़ सो रही , स्वप्न में हुँसती थी हा! सखी थी देख रो रही ।

## एकादश सर्ग

जयित कपिध्वज के कृपालु कवि ,
वेद - पुराग्ग - विधाता व्यास ,
जिनके श्रमर गिराश्रित हैं सब
धर्म, नीति, दर्शन, इतिहास!

वरसें बीत गईं, पर ग्रब भी है साकेत पुरी में रात, तदिप रात चाहे जितनी हो, उसके पीछे, एक प्रभात। ग्रास हुआ आकाश, भूमि क्या, बचा कौन अधियारे से? फूट उसीके तनु से निकले तारे कच्चे पारे-से। विकच व्योम-विटपी को मानो मृद्ल वयार हिलाती है, अंचल भर भरकर मुक्ता-फल वाती और खिलाती है! सौध-पाइर्व में पर्गाकुटी है, उसमें मन्दिर सोने का, जिसमें मिएामय पादपीठ है, . जैसा हुन्ना न होने **का।** केवल पादपीठ, उसपर हैं पूजित युगल पादुकाएँ, स्वयं प्रकाशित रत्न-दीप हैं दोनों के दायें-बायें। उटज-ग्रजिर में पुज्य पूजारी उदासीन - सा बैठा है, ऋाप देव-विग्रह मन्दिर से निकल लीन-मा बैठा है। मिले भरत में राम हमें तो,

मिलें भरत को राम कभी,

वही रूप है, वही रंग है,

वही जटाएँ, वही सभी!

बायीं ग्रोर धनुष की शोभा,

दायीं ग्रोर निषंग-छटा,

वाम पाणि में प्रत्यंचा है,

पर दक्षिण में एक जटा!

"ग्राठ मास चातक जीता है

ग्रपने घन का ध्यान किये;

ग्राशा कर निज घनश्याम की

हमने बरसों बिता दिये!"

सहसा शब्द हुआ कुछ, बाहर,

किन्तु न टूटा उनका ध्यान,
कब ग्रा पहुँची वहाँ माण्डवी,
हुआ, न उनको इसका ज्ञान।

चार चूड़ियाँ थीं हाथों में, माथे पर सिन्दूरी विन्दु, पीताम्बर पहने थी सुमुखी, कहाँ ग्रसित नभ का वह इन्दू? फिर भी एक विषाद वदन के तपस्तेज में पैठा था. मानो लौह-तन्त्र मोती को बेध उसीमें बैठा था। वह सोने का थाल लिये थी, उसपर पत्तल छाई थी. अपने प्रभुके लिए पूजारिन फलाहार सज लाई थी। तनिक ठिठक, कुछ मुड़कर दायें, देख ग्रजिर में उनकी ग्रोर, शीश भुकाकर चली गई वह मन्दिर में निज हृदय हिलोर। हाथ बढ़ाकर रक्खा उसने पादपीठ के सम्मुख थाल, टेका फिर घटनों के बल हो द्वार-देहली पर निज भाल। टपक पड़ीं उसकी ग्रांखों से
बड़ी बड़ी बूँदें दो चार,
दूनी दमक उठी रत्नों की
किरएों उनमें डुबकी मार!
यही नित्य का क्रम था उसका,
राजभवन से ग्राती थी,
स्वश्रू - शुश्रूषिएगी ग्रन्त में
पति - दर्शन कर जाती थी।

उठ घीरे, प्रिय-निकट पहुँचकर ,

उसने उन्हें प्रगाम किया ,
चौंक उन्होंने, सँभल 'स्वस्ति' कह ,

उसे उचित सम्मान दिया ।

"जटा और प्रत्यंचा की उस

तुलना का फल क्या निकला ?"
हाँसने की चेष्टा करके भी

हा ! रो पड़ी बघू विकला ।

''यह विषाद भी प्रिये. ग्रन्त में स्मृति - विनोद वन जावेगा, दूर नहीं ग्रब ग्रपना दिन भी म्राने को है, म्रावेगा।" ''स्वामी, तदपि ग्राज हम सबके मन क्यों रो रो उठते हैं, किसी एक ग्रव्यक्त ग्रात्ति से ब्रातुर हो हो उठते हैं।" ''प्रिये, ठीक कहती हो तुम यह, सदा शंकिनी ग्राशा है, होकर भी बह चित्र - ग्रंकिनी ग्राप रंकिनी ग्राशा है। विस्मय है, इतनी लम्बी भी ग्रवधि बीतने पर ग्राई. खडान हो फिर नया विष्न कुछ , स्वयं सभय चिन्ता छाई। सूनो, नित्य जन - मनस्कल्पना नया निकेत बनाती है, किन्तू चंचला उसमें सुख से पल भर बैठ न पाती है।

सत्य सदा शिव होने पर भी, विरूपाक्ष भी होता है, श्रीर कल्पना का मन केवल सुन्दरार्थ ही रोता है। तो भी अपने प्रभु के ऊपर है मुभको पुरा विश्वास . म्रार्य कहीं हों, किन्तू म्रार्य के दिये वचन हैं मेरे पास। रोक सकेगा कौन भरत को ग्रपने प्रभूको पाने से? टोक सकेगा रामचन्द्र को कौन ग्रयोध्या ग्राने से?" ''नाथ, यही कहकर माँग्रों को किसी भौति कुछ खिला सकी, पर ऊर्मिला बहन को यह मैं ग्राज न जल भी पिला सकी। 'कहाँ ग्रौर कैसे होंगे वे?'--कह कह माँएँ रोती हैं, 'काँटे उन्हें कसकते होंगे'--रह रह धीरज खोती हैं!

किन्तु बहन के बहने वाले श्रांसु भी सुखे हैं श्राज, वरुनी के वरुगालय भी वे ग्रलकों से रूखे हैं ग्राज! उनके मूहँ की श्रोर देखकर ग्राग्रह ग्राप ठिठकता है, कहना क्या, कुछ सूनने में भी हाय! ग्राज वह थकता है। दीन-भाव से कहा उन्होंने-'बहन, एक दिन बहुत नहीं, बरसों निराहार रहकर ये श्रांखें क्या मर गईं कहीं?' विवश लौट ग्राई रोकर मैं, लाई हूँ नैवेद्य यहाँ, 'ग्राता **हैं** मैं'—कहकर देवर गये उन्हींके पास वहाँ।" सिन:श्वास तब कहा भरत ने-''तो फिर ग्राज रहे उपवास।" "पर प्रसाद प्रभु का?" यह कहकर हई माण्डवी ग्रधिक उदास।

"सबके साथ उसे लुँगा मैं, बीते.-बीत रही है रात, हाय! एक मेरे पीछे ही हुआ यहाँ इतना उत्पात! एक न मैं होता तो भव की क्या ग्रसंस्थता घट जाती? छाती नहीं फटी यदि मेरी, तो धरतो ही फट जाती!" "हाय ! नाथ, धरती फट जाती, हम तूम कहीं समा जाते, तो हम दोनों किसी मूल में रहकर कितना रस पाते। न तो देखता कोई हमको, न वह कभी ईष्यी करता, न हम देखते ग्रार्त्त किसीको, न यह शोक ग्राँस भरता। स्वयं परस्पर भी न देखकर करते हम बस अंगस्पर्श, तो भी निज दाम्पत्य-भाव का उसे मानती मैं आदर्श।

कौन जानता किस ग्राकर में पड़े हृदय रूपी दो रत्न! फिरभी लोग किया करते हैं उनकी ग्राशा पर ही यत्न। ऐसे ही अगिएत यत्नों से तुम्हें जगत ने पाया है, उसपर तुम्हें न हो, पर उसको तुमपर ममता - माया है। नाथ, न तुम होते तो यह वृत कौन निभाता तुम्हीं कहो? उसे राज्य से भी महाई धन देता ग्राकर कौन ग्रहो! मनुष्यत्व का सत्व-तत्व यों किसने समभा - बुभा है ? सूख को लात मारकर तुम-सा कौन द्ख से जुभा है? खेतों के निकेत बनते हैं ग्रौर निकेतों के फिर खेत , वे प्रासाद रहें न रहें, पर, ग्रमर तुम्हारा यह साकेत।

मेरे नाथ, जहाँ तुम होते दासी वहीं सुखी होती, किन्तु विश्व की भ्रातु-भावना यहाँ निराश्रित ही रोती। रह जाता नरलोक ग्रब्ध ही ऐसे उन्नत भावों से. घर घर स्वर्ग उतर सकता है प्रिय, जिनके प्रस्तावों से। जीवन में सुख-दु:ख निरन्तर ग्राते जाते रहते हैं, सुख तो सभी भोग लेते हैं, दुःख धीर ही सहते हैं। मनुज दुग्ध से, दनुज रुधिर से, श्रमर सुधा से जीते हैं, किन्त् हलाहल भव-सागर का शिव - शंकर ही पीते हैं। धन्य हए हम सब स्वधर्म की जिस इस नई प्रतिष्ठा से. समुत्तीर्ग होंगे कितने कुल इसी अतुल की निष्ठा से! हमें ऐतिहासिक घटनाएँ जो शिक्षा दे जाती हैं, स्वयं परीक्षा लेने उसकी लौट लौटकर ग्रातो हैं। अब कै दिन के लिए खेद यह, जब यह दूख भी चला चला? सच कहती हैं, यह प्रसङ्गभी मुभको जाते हुए खला!" "प्रिये, सभी सह सकता हैं मैं, पर ऋसह्य तुम सबका ताप।" "किन्तू नाथ, हम सबने इसको लिया नहीं क्या ग्रपने ग्राप? भूरि-भाग्य ने एक भूल की, सबने उसे संभाला है, हमें जलाती, पर प्रकाश भी फैलाती यह ज्वाला है। कितने कृती हुए, पर किसने इतना गौरव पाया है? मैं तो कहतीं हैं, स्दैव ही यहाँ दु:ख यह लाया है!

व्यथा - भरी बातों में ही तो रहता है कुछ सार भरा. तप में तपकर ही वर्षा में होती है उर्वरा घरा। लो, देवर भ्रा गये, उन्हींके घोड़े की ये टापें हैं, सुदृढ़ मार्ग पर भी द्रुतलय में यथा मुरज की थापें हैं। राजनीति बाधक न बने तो तनिक ग्रौर ठहरूँ इस ठौर?" "सो कुछ नहीं, किन्तू भूत्यों को प्रिये, कष्ट ही होगा ग्रौर।" ''उन्हें हमारे सुख से बढ़कर नाथ, नहीं कोई सन्तोष, सदा हमारे दु:खों पर जो देते हैं स्वदैव को दोष।"

ग्राकर-"लघु कुमार ग्राते हैं"-बोली नत हो प्रतिहारी, "श्रावें" कहा भरत ने, तत्क्षरण श्राये वे धन्वाधारी। कृश होकर भी अंग वीर के स्गठित शारग - चढ़े - से थे, सरल वदन के विनय - तेज युग मिलकर ग्रधिक बढे-से थे। दोनों ग्रोर दुक्कल फहरता, निकले थे मानो दो पक्षा. उड़कर भी सूस्फूर्ति - मूर्ति वे ला सकते थे ग्रपना लक्षा श्राकर किया प्रणाम उन्होंने, दोनों ने आशीष दिया. मुख का भाव देखकर उनका सुख पाया, सन्तोष किया। "कोई तापस, कोई त्यागी, कोई ग्राज विरागी हैं, घर सँभालने वाले मेरे देवर ही बडभागी हैं!" मुसकाकर तीनों ने क्षरा भर पाया वर विनोद-विश्र स्रनुभव करता था स्रपने में चित्रकूट का नन्दिग्राम

बोले तब शत्रुघ्न भरत से—

"ग्रार्य, कुशलता है पुर में,
प्रभु की स्वागत-सज्जा की ही

उत्सुकता सबके उर में।
ग्रपने श्रतुलित जनपद की जो

ग्राकृति मात्र रही थी शेष,
नव्य-भव्य वर्गों का उसमें

होता है ग्रब पुनहन्मेष।
वह श्रनुभूत-विभाग ग्रापका
बढ़ता है विभूति पाकर,
लिखते हैं लोगों के ग्रनुभव

सेस्रक जहाँ तहाँ जाकर।

। हे किरक क्रकाद हुई कि श्रानीन्दत करने के पहुले , हे किया समित करते है, कि रिष्ठ कि कि रीक्रिकी *मर्व ई सर्मे*व साहित्त। श्रीर ऐन्द्रजालिक भी अपना मुत्रधार करते हैं निरम, नई नाटक-सन्त्राए डाल रहा है अपनो होष्ट्र। ामनीष हि रम क्षिन्डर क्राप् , ष्रीपु है किरक राक्पज़ड़ी नये नये साजी बाजी की गायक उन्हें बसाप है। नव रागी में, नव ताली में, , है काल इन काते है, इनिकि-नीक मि निष्टु मिर्मु बढ़ा रहे हैं निज निज दोध। , फ्रेम्स गुराष्ट्राधिक्ष रिष्ट , घाट । क पिरम के एरेनी करते है ज्ञानी - विज्ञानी

कहा माण्डवी ने-"उलूक भी लगता है चित्रस्थ भला, सुन्दर को सजीव करती है भीषरा को निर्जीव कला।" "वैद्य नवीन वनस्पतियों से प्रस्तुत करते हैं नव योग. जिनके गन्धस्पर्श मात्र से मिटें गात्र के बहु विध रोग। सौगन्धिक नव नव सुगन्धियाँ प्रभू के लिए निकाल रहे, माली नये नये पौधों को उद्यानों में पाल रहे। एक शाल में बहु विभिन्न दल श्रौर विविधि विधित फल-फूल, यथा विचित्र विश्व-विटपी में ग्रगिएत विटप, एक ही मूल! तन्त्रवाय बुन बना रहे हैं नये नये बहु पट - परिधान ,--रखने में फूलों के दल-से, फैलाने में गन्ध-समान!

स्वर्णकार कितने प्रकार से करते है मिएा-कांचन-योग, चमत्कार के ही प्रसार में लगे चाव से हैं सब लोग। गल गलकर ढल रहीं धातुएँ पिघल महानल में जल ज्यों. हुए टाँकियों के कौशल से उपल सुकोमल उत्पन ज्यों! फूल-पत्तियों से भूषित हैं फिर सजीव-से नीरस दारु कार-कुशलताएँ हैं ग्रथवा उनकी पूर्वस्मृतियाँ चारु! वसुघा-विज्ञों ने कितनी ही खोजी नई नई खानें, पड़े धूलि में होंगे फिर भी कितने रत्न विना जाने। श्रमी कृषक निज वीज-बुद्धि का रखते हैं जीवित इतिहास. राज - घोष में देखा मैंने ग्राज नया गोवंश - विकास ।

विभूकी बाट जोहते हैं सब ले लेकर अपने उपहार, दे देकर निज रचनाग्रों को नव नव ग्रलंकार-शृङ्गार। करा रहे ऊर्जस्वल बलसे नित्य नवल कौशल का मेल . साध रहे हैं सूभट विकट बह भय - विस्मय - साहस के खेल। करके नये नये शस्त्रों से नये नये लक्षों को विद्धा. विविध युद्ध-कौशल उपजाकर करते हैं सैनिकजन सिद्ध।" कहा माण्डवी ने-''क्या यों ही सच्चे कलह कहीं कम हैं? हा! तब भी सन्तुष्ट न होकर लगे कल्पना में हम हैं?" "प्रिये, तुम्हारी सेवाका सूख पाने को ही यह श्रम सर्व, वीरों के त्रग को बधुम्रों की स्नेह - दृष्टि का ही चिर गर्व।" "हाय! हमारे रोने का भी रखते हैं नर इतना मूल्य!" "हाँ भद्रे, वे नहीं जानते, हंसने का है कितना मूल्य! "किन्तू नाथ, मुभको लगती है कलहर्मात ही ग्रपनी जाति, ग्रात्मीयों को भी ग्रापस में हमीं बनाती यहाँ श्रराति।" "ग्रार्ये, तब क्या कहती हो तुम यहाँ न होती माताएँ? होता कुछ भी वहाँ कहाँ से जहाँ न होती माताएँ? नहीं कहीं गृह-कलह प्रजा में, हैं सन्तृष्ट तथा सब शान्त, उनके ग्रागे सदा उपस्थित दिव्य राज-कूल का दृष्टान्त। ग्रज्ञ-वृद्धि से तृप्त तथा बहु कला-सिद्धि से सहज प्रसन्न, ग्रपना ग्राम ग्राम है मानो एक स्वतन्त्र देश सम्पन्न।

बाध्य हुआ था जो नृप-मण्डल
देख हमारी अविचल शक्ति,
साध्य मानता है अब हमको,
रखता है मैत्री क्या, भक्ति।
अविध - यवनिका उठे आर्य, तो
देखेंगे पुर के सब बृद्ध—
प्रभु को आप राज्य सौपेंगे
पहले से भी अधिक समृद्ध।"

"सेंत-मेंत के यश का भागी
प्रिये, तुम्हारा है भर्ता,
करके स्वयं तुम्हारे देवर,
कहते हैं मुक्तको कर्ता!"
"नाथ, देखती हूँ इस घर में
मैं तो इसमें ही सन्तोष,
गुरा अर्परा करके औरों को
लेना अपने सिर सब दोष।"

"ग्रार्य, तराई से ग्राया है एक इवेत शोभन गज ग्राज, प्रभू के स्वागतार्थ उसके मिष समुपस्थित मानो गिरिराज! सहज सुगति वह, किन्तू निषादी उसे ग्रौर शिक्षा देंगे. प्रभूके ग्राने तक वे उसको उत्सव - योग्य बना लेंगे।" "ग्रनुज, सुनाते रहो सदा तुम मुभको ऐसे ही संवाद, सुनो, मिला है हमें और भी हिमगिरिका कुछ नया प्रसाद। मानसरोवर से ग्राये थे सन्ध्या समय एक योगी, मृत्यू आह्य की ही यह निश्चय मुभापर कृपा हुई होगी। वे दे गये मुभे वह स्रोषधि संजीवनी नाम जिसका, क्षत-विक्षत जन को भी जीवन देना सहज काम जिसका। किया उसे संस्थापित मैंने चररा-पाटुकाओं के पास, फैल रही यह सुरिम उसीकी, करती है वह विभा-विक"स।"

"श्रार्यं, सभी ग्रुभ लक्षरा हैं, पर

मन में खटक रहा ं कुछ

निकल निकलकर भी काँटे-सा

उसमें श्रटक रहा है
लाकर दूर दूर से अपने

प्रभु के लिए भेट सस्नेह,
जल-थल से पुर के व्यवसायी

लौट रहे हैं निज निज गेह।
ग्राज एक ऐसे ही जन ने

मुभको यह संवाद दिया,
सबके लिए ग्रगम दक्षिए। का
पथ प्रभु ने है सुगम किया।

शान्त, सदय मूनियों को उद्धत राक्षस वहाँ सताते थे, धर्म-कर्म के घातक होकर उनको खा तक जाते थे। भ्रार्थे, सिहर उठीं तुम सुनकर हम्रा किन्त् ग्रब उनका त्राएा! रहते हैं लेकर ही ग्रथवा देकर ही प्राणों को प्राण! प्रभू के शररा हए कुछ ऋषि-मुनि कहकर कष्ट-कथा सारी, सफल समभ ग्रपना वन ग्राना द्रवित हुए वे भयहारी। ग्रति ग्रौर ग्रनुसुया ने तब उनको ग्राशीर्वाद दिया, दिव्य वसन - भूषण ग्रार्याको दे बेटी-सा विदा किया। दण्डक वन में जाकर प्रभुने लिया धर्म - रक्षा का भार, दिया अश्रु-जल हत मुनियों को उनका ग्रस्थि - समूह निहार। वाधक हुआ विराध मार्ग में, भपटा ग्रार्था पर पाषण्ड: जीता हम्रा गाड देना ही समूचित था उस खल का दण्ड।" "हाय ग्रभागे !" "सचमूच भाभी ग्रच्छा हो ग्ररिका भी ग्रन्त. किन्त स्वयं माँगा था उसने मुक्ति - हेतु यह दण्ड दूरन्त। मिल शरभंग, सुतीक्ष्ण ग्रादि से ग्रार्य ग्रगस्त्याश्रम ग्राये. कौशिक-सम दिव्यास्त्र उन्होंने उन मृनिवर से भी पाये। गोदावरी - तीर पर प्रभू ने दण्डक वन में वास किया. श्रपनी उच्च ग्रार्थ - संस्कृति ने वहाँ श्रबाध विकास किया। राक्षसता उनको विलोककर थी लज्जा से लोहित - सी. शूर्पण्खा रावण की भगिनी पहुँची वहाँ विमोहित - सी।"

माण्डवी—"प्रथम ताड्का,
फिर यह शूर्पग्राखा नारी,
किसी विडालाक्षी की भी स्रव
स्राने वाली है वारी!"
"उनमें भी सुलोचनाएँ हैं
स्रौर प्रिये, हममें भी श्रन्ध।"
"नाथ,क्यों नहीं,—तभी न स्रव यह
जुड़ता है उनसे सम्बन्ध!—
हाँ देवर, फिर?" "भाभी, स्रागे
हुश्रा सभी रस-साव विवर्ग,
स्रार्या को खाने स्राई वह—
गई कटाकर नासा-कर्ग।

इसके पीछे, उस कुटीर पर घिरी युद्ध की घोर घटा, निशाचरों का गर्जन-तर्जन, शक्कों की वह तड़िच्छटा।

ब्यथा शाप हो त्यक्त हुई। निकल गये सारे करक - से उन विनोत में व्यक्त हुई, नित्र मुष्ण पनिर विनयभा खर बा खर, पर उनके शर थे स्वत सर्गेता घन्वाघारा , क्रिक क्रिक्स इस कि एषडू है किक्र गाप अक्रे हैं। दीख पढ़े सबकी असस्य - स , इन्हें कि फिनीए न्ह म किए में में भी वीर जना में १ के कि में पुरु- गए। मरते थे। के उन्ध्रुष कि ग्रिप्रद्रुष उदिह भूपन रक्षा करते थे, कि थिए होमिए-प्रमिष् वयी का फिर क्या परिमागा है कि छाग्रीहि के भिक्षार ।हर , एति चेहि प्रकाहर साह अमेर सीर्य स इन्द्रवात - सा जय जयकार किया मृनियों ने, दस्यूराज यों ध्वस्त हुआ, ग्रार्य - सभ्यता हुई प्रतिष्ठित , ग्रार्य - धर्म ग्राश्वस्त हग्रा। होते हैं निर्विन्न यज्ञ ग्रब जप - समाधि - तप - पूजा - पाठ, यश गाती हैं मुनि - कन्याएँ, कर वृत-पर्वोत्सव के ठाठ।" "धन्य" भरत बोले गद्गद हो-''दुर विकृति वैगुण्य हुआा, उस तपस्विनी मेरी माँ का श्राज पाप भी पुण्य हुस्रा। तदपि राक्षसों के विरोध की हई मुभे नूतन शंका, विश्रत बली - छली है रावए।, सोने की जिसकी लंका।" ''नाथ, बली हो कोई कितना यदि उसके भीतर है पाप, तो गजभक्तकपित्थ-तुल्य वह निष्फल होगा अपने आरप।

"प्रिये, ठीक है, किन्तू हमें भी करना है कर्त्तव्य-विचार, जलते जलते भी ग्रधमेन्धन छिटकाता है निज अंगार। हत वैरी काभी क्या हमको करना पडता नहीं प्रबन्ध. जिसमें सडकर उसका शव भी फैलावे न कहीं दूर्गन्ध पुण्य लाभ करने से भी है पाप काटना कठिन कठोर. क्स्म-चयन-सा सहज नहीं है काँटों से बचना उस ग्रोर। पूर्व पुण्य के क्षय होने तक पापी भी तो दुर्जय है, सरला - अबला आर्याही के लिए ग्राज मुसको भय है। मायावी राक्षस-वह देखो!" चौंक वीरवर ने थोडा, दीख न पड़ा चढ़ाकर धन्वा कब शर जोड़ा, कब छोडा!

"हा लक्ष्मरा। हा सीते!" दारुग ग्रात्तंनाद गुंजा ऊपर, श्रीर एक तारक-सा तत्क्षरण ट्रट गिरा सम्मुख भू पर। चौंक उठे सब "हरे! हरे!" कह-"हा ! मैंने किसको मारा !" म्राहत जनके शोग्गित परही गिरी भरत - रोदन - घारा। दौड़ पड़ीं बह दास - दासियाँ, मूच्छित-साथा वह जन मौन, भरत कह रहे थे सहलाकर— "बोलो भाई तुम हो कौन?" कहा माण्डवी ने तब बढकर-"अब आत्रता ठीक नहीं, संजीवनी महौषघि की हो नाथ, परीक्षा क्यों न यहीं?" "साध-साध" कह स्वयं भरत ही जाकर उसको ले ग्राये. चमत्कार था, नये प्रारा - से उस ग्राहत जन ने पाये।

म्राँखें खोल देखती थी वह विकट मूर्ति हट्टी-कट्टी, श्रपना अंचल फाड माण्डवी उसे बाँघती थी पट्टी! ''ग्रहा ! कहाँ मैं, क्या सचमूच ही त्म मेरी सीता माता? ये प्रभ हैं, ये मुभे गोद में लेटाये लक्ष्मरा भ्राता?" "तात! भरत, शत्रुच्न, माण्डवी हम सब उनके श्रनुचारी, तुम हो कौन, कहाँ कैसे हैं वे खर - दूषरा - संहारी ?" चौंक वीर उठ खड़ा हो गया, पूछा उसने-"कितनी रात?" "म्रर्द्धप्राय" "क्शल है तब भी. ग्रब भी है वह दूर प्रभात। धन्य भाग्य, इस किंकर ने भी उनके शुभ दर्शन पाये, जिनकी चर्चा कर सदैव ही प्रभुके भी ग्रॉंसू ग्राये।

मेरे लिए न ग्रातुर हो तुम, कहाँ पार्श्वका ग्रव वह घाव? श्रम्बा के इस ग्रुखल - पट में पुलकित मेरा चिर-शिश्-भाव! आञ्जनेय को अधिक कृती उन कार्तिकेय से भी लेखी. माताएँ ही माताएँ हैं जिसके लिए जहाँ देखी। पर विलम्ब से हानि, सूनो मैं हनूमान, मारुति, प्रभुदास, संजीवनी - हेत् जाता हैं योग - सिद्धि से उड कैलास।" ''प्रस्तुत है वह यहीं, उसीसे प्रियवर, हुम्रा तुम्हारा त्रागा।" 'आहा ! मेरे साथ बचाये तुमने लक्ष्मण के भी प्राग्य। थोड़े में वृत्तान्त सुनो श्रव खर - दूषरा - संहारी का, तुम्हें विदित ही है वह विक्रम ः उन दण्डक वन-चारी का।

हरी हरी वनघरा रुधिर से लाल हुई हलकी होकर, शूर्प एखा लंका में पहुँची, रावरा से बोली रोकर-'देखो, दो तापस मनुजों ने कैसी गति की है मेरी. उनके साथ एक रमग्री है. रित भी हो जिसकी चेरी। भरतखण्ड के दण्डक वन में वे दो धन्वी रहते हैं, स्वयं पुनीत--नहीं, पावन बन, हमें पतित जन कहते हैं। शूर्पण्खा की बातें सूनकर ध्रुब्ध हुआ रावरण मानी, वैर-शुद्धिके मिष उस खल ने सीता हरने की ठानी। तब मारीच निशाचरसे वह पहले कपट मंत्र करके, उसे साथ ले दण्डक वन में ग्राया साधु-वेश घरके।

हेम-हरिरण बन गया वहाँ पर श्राकर मायावी मारीच. श्रीसीता के सम्मुख जाकर लगा लुभाने उनको नीच! मर्म समभ हँसकर प्रभू बोले-'सब सुचर्म पर मरते हैं! इसे मार हम प्रिये, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। भाई, सावधान !' यह कहकर ग्रीर धनुष पर रखकर बारा , उस कूरंग के पीछे प्रभू ने क्रीड़ा पूर्वक किया प्रयासा। अरुग-रूप उस तरुग हरिगा की देख किरएा - गति, ग्रीवाभंग, सकरुण नरहरि राम रंग से गये दूर तक उसके संग। समभ ग्रन्त में उसका छल जो छोड़ा इघर उन्होंने बारा, 'हा लक्ष्मरा ! हा सीते !' कहकर छोड़े उधर छली ने प्रागा। सूनकर उसकी कातरोक्ति वह चंचल हुईं चौंक सीता, क्या जानें प्रभूपर क्या बीती, वे हो उठीं महा भीता। लक्ष्मण से बोलीं — 'शूभ-लक्षण ! यह पुकार कैसी है हाय! जाग्रो, भटपट जाकर देखो. श्रार्यपुत्र जैसी है हाय!' लक्ष्मरा ने समभाया उनको-'भाभी, भय न करो मन में. कर सकता है कौन ग्रार्थका ग्रहित तनिक भी त्रिभ्रवन में। त्म कहती हो-पर यह मेरा दक्षिण नेत्र फड़कता है, ग्राशंका - ग्रातंक - भाव से म्रातुर हृदय घड्कता है। तदपि मुभे उनके प्रभाव का है इतना विस्तृत विश्वास, हिलता नहीं केश तक मेरा, 💸 क्या प्रकम्प है, क्या नि:श्वास। 'किन्तु तुम्हारे ऐसे निर्मम प्रारा कहाँ से मैं लाऊं? श्रौर कहाँ तूम-सा जड़-निर्दय यह पाषारा हृदय पाऊँ? कहा ऋद्ध होकर देवी ने-'घर बैठो तुम, मैं जाऊँ, जो यों मुभी पुकार रहा है, किसी काम उसके आऊँ। क्या क्षत्रिया नहीं मैं बोलो, पर तुम कैसे क्षत्रिय हो ? इतने निष्क्रिय होकर भी जो बनते यों स्वजनप्रिय हो।' 'हा ! ग्रायें, प्रिय की ग्रप्रियता करने को कहती हो तुम, यदिन करूँ मैं तो गृहिए । की भाँति नहीं रहती हो तुम। मैं कैसा क्षत्रिय हैं, इसको तुम क्या समभोगी देवी, रहा दास ही ग्रौर रहैंगा सदा तुम्हारा पद-सेवी। उठा पिता के भी विरुद्ध मैं. किन्त् ग्रार्थ-भार्या हो तुम, इससे तुम्हें क्षमा करता है, ग्रबला हो, ग्रार्था हो तुम! नहीं ग्रन्ध ही, किन्तू बिधर भी, ग्रबला बधुग्रों का ग्रन्राग, जो हो, जाता है मैं, पर तुम करना नहीं कुटी का त्याग। रहना इस रेखा के भीतर, क्या जानें ग्रब क्या होगा, मेरा कुछ वश नहीं, कर्म - फल कहाँ न कब किसने भोगा?' कसे निषंग पीठ पर प्रस्तुत ग्रौर हाथ में धनुष लिये, गये शीघ्र रामानूज वन में श्रार्त्त-नादको लक्ष किये। श्रुत्याश्रम से इधर दशानन, मानो श्येन कपोती को, हर ले चला विदेहसुता को-भय से अबला रोती को !" कह सशोक 'हा !' दोनों भाई लगे सकोप पटकने हाथ, रोने लगी माण्डवी-"जीजी तुमसे तो उर्मिला सनाथ!" भ्रागे सूनने को श्रातूर हो सबने यह ग्राघात सहा, हनुमान ने धीरज देकर शीघ्र शेष वृत्तान्त कहा-''चिल्लातक न सकीं घवराकर वे अचेत हो जाने से, भाँय भाँय कर उठा किन्तू वन , निज लक्ष्मी खो जाने से। बूद्ध जटायू वीर ने खल के सिर पर उड़ ग्राघात किया, उसका पक्ष किन्तु पापी ने काट केतु-सा गिरा दिया। गया जटायु इधर सुरपुर को उधर दशानन लंका को, क्या विलम्ब लगता है आते श्रापद को, श्राशंका को? म्राकर खुला शून्य पिजर - सा दोनों ने ग्राश्रम देखा। देवी के बदले बस उनका विभ्रम देखा. भ्रम देखा। 'प्रिये, प्रिये, उत्तर दो, मैं ही करता नहीं पुकार ग्रभंग, जून्य कू**ञ्ज-**गिरि-गुहा-गर्त्त भी त्रम्हें प्रकार रहे हैं संग !' लक्ष्मरा ने, मैंने भी देखा, सोती थी जब सारी सृष्टि, एक मेघ उठ-'सीते! सीते!' गरज गरज करता था वृष्टि। उनके कूस्माभरण मार्ग में थे जिस ग्रोर पड़े उच्छिन्न, उन्हें बीनते हुए विलपते चले खोज करते वे खिन्न। 'जिनके ग्रलंकार पाये हैं, ग्रार्य उन्हें भी पावेंगे, सोचो, साधु भरत के भी क्या साधन निष्फल जावेंगे ?

पच सकती है रिहमराशि क्या महाग्रास के तम से भी? म्रार्य, उगलवा लुँगा म्रपनी ग्रार्या को मैं यम से भी! मेट सकेगा कौन विश्व के पातिवृत की लीक, कही? यह ग्रम्बर उस ग्रग्नि-शिखा को ढॅंक न सकेगा, दुखी न हो।' 'काल-फरगी की मरिग पर जिसने फैलाया है ग्रपना हाथ, उसी ग्रभागे का दुख मुभको'-बोले लक्ष्मरा से रघनाथ। कर जटायु-संस्कार वीच में दोनों ने निज पथ पकड़ा, श्रागे किसी कबन्धासूर ने भ्रजगर ज्यों उनको जकड़ा<del>।</del> मारा बाह काट वैरी को, बन्ध् - सहश फिर दाह किया, सदा भाव के भूखे प्रभु ने शवरी का म्रातिथ्य लिया। यों ही चलकर पम्पासर का पत्र - पूष्प - ग्रर्पंग देखा, निज कृश-करुएा-मूर्त्ति का मानो प्रभु ने वह दर्पेश देखा। म्रागे ऋष्यमूक पर्वत पर, वानर ही कहिए, हम थे. विषम प्रकृति वाले होकर भी ग्राकृति में नर के सम थे। था सुग्रीव हमारा स्वामी, मन के दु:खों का मारा. कामी अग्रज बली बालि ने हर ली जिसकी धन-दारा। इस किंकर ने उतर ग्रद्धि से दया - दृष्टि प्रभु की पाई, सहज सहानुभूति-वश उसपर प्रीति उन्होंने दिखलाई। लिये जा रहा था रावरा-वक जब शफरी-सी सीता को, देखा हमने स्वयं तड़पते उन पद्मिनी पुनीता को। हिम-सम ग्रश्रु ग्रौर मोती का हार उन्होंने. हमें निहार, उफल दिया मानो भोंके से .-देकर निज परिचय दो बार। म्रश्र-विन्दु तो पिरो ले गई किरगों स्वर्गाभरग विचार, उनका स्मारक छिन्न हार ही हम्रावहाँ प्रभुका उपहार। कह सुकण्ठ को बन्ध् उन्होंने किया कृतार्थ अंक भर भेट, वर्वर पशु कह एक बारा से किया बालि का फिर ग्राखेट। इसके पहले ही विभु-बल का था हमको मिल चुका प्रमारा, फोड गया था सात ताल-तरु वहाँ एक ही उनका बाए।

वर्षा-काल बिताया प्रभुने उसी शैल पर शंकर-रूप, हुआ सती सीता के मुख-सा शरच्चन्द्र का उदय अनुप। भूला पाकर किष्किन्धा का राज्य ग्रौर दारा सुग्रीव, स्वयं ब्रह्म ही मायामय है, कितना-सा है जन का जीव? भूल मित्र का दु:ख शत्रु-सा सुख भोगे, वह कैसा मित्र ? पहुँचे पुर में प्रकृपित होकर धन्वी लक्ष्मरण चारु - चरित्र। तारा को ग्रागे करके तब नत वानरपति शरण गया, देख दीन ग्रबला को सम्मूख श्रावेगी किसको न दया? गये सहस्र सहस्र कीश तब करने को देवी की खोज. दी मुद्रिका मुभी प्रभुवर ने, फेरा मुभपर स्वकर-सरोज।

दुस्तर क्या है उसे विश्व में प्राप्त जिसे प्रभूका प्रशिधान? पार किया मकरालय मैंने उसे एक गोष्पद-सा मान। देख एक दो विघ्न बीच में हम्रा मुभे उलटा विश्वास-बाधाओं के भीतर ही तो कार्य - सिद्धि करती है वास। निरख शत्रु की स्वर्गपुरी वह मुभे दिशा - सी भूली थी, नील जलिध में लंकाथी या नभ में सन्ध्या फूली थी! भौतिक विभृतियों की निधि-सी, छवि की छत्रच्छाया - सी, यन्त्रों - मन्त्रों - तन्त्रों की थी वह त्रिकृटिनी माया - सी! उस भव - वैभव की विरक्ति-सी वैदेही व्याकुल मन में, भिन्न देश की खिन्न लता-सी, पहेँचानी ग्रशोक - वन में।

क्षराक्षरामें भय खाती थीं वे. करा करा ग्राँस पीती थीं, श्राशा की मारी देवी उस दस्य - देश में जीती थीं! थी उस समय रात. मैं छिपकर ग्रश्रु पोंछ था देख रहा. **प्रा**कर काल - रूप रावरण ने उन मुमूर्ष के निकट कहा-'कहा मान श्रब भी हे मानिनि, बन इस लंका की रानी. कहाँ तुच्छ वह राम ? कहाँ मैं विश्वजयी रावरण मानी?' 'जीत न सका एक श्रबलाका मन तु विश्वजयी कैसा? जिन्हें तुच्छ कहता है, उनसे भागा क्यों, तस्कर, ऐसा? मैं वह सीता हैं, सुन रावएा, जिसका खुला स्वयंवर था. वर लाया क्यों मुक्ते न पामर, यदि यथार्थ ही तूनर था?

वर न सका कापुरुष, जिसे तु, उसे व्यर्थ ही हर लाया, ग्ररे. ग्रभागे, इस ज्वाला को क्यों तु अपने घर लाया? भाषएा करने में भी तुभक्षे लगन जाय हा! मुभको पाप, शुद्ध करूँगी मैं इस तन् को ग्रग्नि - ताप में ग्रपने ग्राप। विमुख हुई मौनवत लेकर उस खल के प्रति पतिवता, एक मास की अवधि और दे गया पतित, वे रहीं हता। जाकर तब देवी के सम्मूख मैंने उन्हें प्रणाम किया, प्रभू की नाम - मुद्रिका देकर परिचय, प्रत्यय, धैर्य्य दिया। 'करें न मेरे पीछे स्वामी विषम कष्ट-साहस के काम, यही द: बिनी सीता का सुख-मुखी रहें उसके प्रिय - राम। मेरे धन वे घनस्याम ही, जानेगा यह ग्ररि भी ग्रन्ध, इसी जन्म के लिए नहीं है राम - जानकी का सम्बन्ध। देवर से कहना-मैंने जो मानी नहीं तुम्हारी बात, उसी दोष का दण्ड मिला यह, क्षमा करो मुभको ग्रब तात!' मैंने कहा-ग्रम्ब, कहिए तो ग्रभी ग्रापको ले जाऊँ? बोलीं वे-'क्या चोरी चोरी में ग्रपने प्रभु को पाऊँ?' माँग ग्रनुज्ञा मैंने उनसे उस उपवन के फल खाये. ग्रौर उजाड़ा उसे प्रकृति-वश, मारे जो रक्षक आये। श्राया तब कुछ सैनिक लेकर एक पुत्र रावरा का ग्रक्ष, विटपों से भट मार, शत्र का तोड़ दिया घूँसों से वक्षा

नागपाश में, विदित इन्द्रजित बाँघ ले गया मुक्ते ग्रहा! 'जीता हम्रा जला दो इसको ,'--रावरा ने सक्रोध कहा। लंका में भी साधू विभीषएा था रावण का ही भाई, लेता रहा पक्ष प्रभु का, पर, सुनता है कव श्रन्यायी। नब लपेट तैलाक्त पटचर **ग्राग लगाई रिपुग्रों ने**, पर निज पूरी उसी पावक में जलती पाई रिपुग्रों ने। जली पाप की लंका जिससे, वह थी एक सती की हुक; मैंने तो भटपट समुद्र में कूद बुक्ता ली ग्रपनी लूक। देवी ने चूड़ामिए। दी थी, मैंने प्रभु को दी लाकर, तुष्ट हुए वे सुध पाकर यों मानो उनको ही पाकर। तव लंका पर हुई चढाई,
सजी ऋक्ष - वानर - सेना,
मिल मानो दो सिलल-राशियाँ
उमड़ीं फैलाकर फेना।
मंग - भित्तियाँ उठा उठाकर
सिन्धु रोकने चला प्रवाह,
बींघा गया किन्तु उलटा वह,
सेतु रूप ही है उत्साह।
नीलनभोमण्डल-सा जलनिधि,
पुल था छायापथ-सा ठीक,
खींच दी गई एक ग्रमिट-सी
पानी पर भी प्रभु की लीक!

उधर विभीषरा ने रावरा को
पुनः प्रेम - वश समभाया ,
पर उस साधु पुरुष ने उलटा
देशद्रोही पद पाया !

'तात, देश की रक्षा का ही कहता है मैं उचित उपाय, पर वह मेरा देश नहीं जो करे दूसरों पर ग्रन्याय। किसी एक सीमा में वँधकर रह सकते हैं क्या ये प्रारा ? एक देश क्या. ग्रखिल विश्व का तात, चाहता हैं मैं त्राण। वार धर्म पर राज्य जिन्होंने वन का दारुए दुख भोगा, वे यदि मेरे वैरी होंगे. तो फिर बन्धु कौन होगा? शत्रु नहीं, शासक वे सबके, ग्राप न इस मद में भूलें, गुरुतम गजभी सह सकता है क्या लघु अंकूश की हलें? परनारी. फिर सती और वह त्याग-मृति सीदा-सी मृष्टि, जिसे मानता है मैं माता, ग्राप उसीपर करें कुदृष्टि! उड जावेगा दग्ध देश का सती - श्वास से ही बल - वित्त , राम श्रीर लक्ष्मण तो होंगे कहने भर के लिए निमित्त। उपचारक पर रूक्ष रुग्ग - सा रावरा उलटा क्षुच्घ हम्रा-'निकल यहाँ से, शत्रु-शरण जा, जिसके गुरा पर लूब्ध हुआ।' 'जैसी स्राज्ञा,' उठा विभीषरा . यह कह उसने किया प्रयागा-'जँचा इसीमें तात, मूभे भी निज पुलस्त्य-कूल का कल्याएा।' वैरी का भाई था, फिर भी प्रभू ने बन्धु-समान लिया, उसको शर्गागत विलोककर हित से समुचित मान दिया। कहा मन्त्रियों ने कुछ, तब वे बोले--'दुर्बल हैं हम क्या? छले धर्म ही हमें हमारा, तो है भला यही कम क्या?'

प्रभुने दूत भेज रावरा को दिया और भी ग्रवसर एक. हित में ग्रहित, ग्रहित ही में हित , किन्तु मानता है ग्रविवेक। सर्वनाशिनी वर्वरता भी पाती है विग्रह में नाम, पड़ायोग्य ही रक्षों को हम ऋक्ष-वानरों से ग्रव काम। ग्रायुध तो ग्रतिरिक्त समिभए. ग्रस्त्र ग्राप हैं ग्रपने अंग. दन्त, मृष्टियाँ, नख, कर, पद सब चलने लगे संग ही संग। मार मार हुंकार साथ ही निज निज प्रभूका जयजयकार, बहते विटप, डूबते प्रस्तर, बुभते शोगित में अंगार। निज ग्राहार जिन्हें कहते थे, राक्षस ग्रपने मद में भूल, हए ग्रजीर्गा वही हम उनके मारक गुल्म, विदारक शूल!

रण तो राम और रावण का. परा परन्तु है लक्ष्मरा का, शौर्य - वीर्य दोनों के ऊपर साहस उन्हीं सुलक्षण का। लडना छोड़ छोड़कर बहधा देखा मैंने उनका युद्ध, निकले - घुसे घनों में रवि ज्यों. रह न सके क्षरा भर भी रुद्ध। शेल-जूल, ग्रसि-परसू, गदा-घन, तोमर - भिन्दिपाल. शर - चक्र ; शोरित बहा रही हैं रश में विविध सार-धाराएँ वक्र। 'ग्रारे, ग्रा, जारे, जा !' कह कह भिडते हैं जन जन के साथ, घनघन, भनभन, सनसन निस्वन होता है हनहन के साथ! नीचे स्यार पुकार रहे हैं, ऊपर मङ्राते हैं गिद्ध, सोने की लंका मिट्टी में मिलती है लोहे से विद्ध!

भेद नहीं पाते हैं रविकर दिया शुन्य को रज ने पाट. पर ग्रमोघ प्रभूके बार खर तर जाते हैं ग्ररिकुल को काट। भ्रपने जिन भ्रगस्मित बीरों पर गर्वित था वह राक्षसराज, एक एक करके भी मरकर हए नगण्य ग्रहो वे ग्राज। दाँत पीसकर, ओंठ काटकर. करता है वह ऋद्ध प्रहार, पर हँस हँसकर ही प्रभु सबका करते हैं पल में प्रतिकार। देखा ग्राह! ग्राज ही मैंने उन्हें क्रोध करते कुछ काल, काँप उठे भय से हम सब भी कहैं शत्रुग्रों का क्या हाल ? कृपित इन्द्रजित ने, क्रम क्रम से सबको देख काल की भेट, छोडी लक्ष्मरा पर लंकाकी मानो सारी शक्ति समेट। विधि ने उसे ग्रमोघ किया था, पर न हटें रामानुज धीर, इसी दास ने दौड़ उठाया हा! उनका निश्चेष्ट शरीर।

वैयं न हें ग्राप, शान्त हों,

भक्षक से रक्षक बलवान,
उन्हें देख 'हा लक्ष्मणा!' कहकर

सजल हुए प्रभु जलद - समान।
जगी उसी क्षणा विद्युज्जवाला,
गरज उठे होकर वे
'ग्राज काल के भी विरुद्ध है

युद्ध - युद्ध बस मेरा युद्ध!
रोऊँगा पीछे, होऊँगा

उऋणा प्रथम रिपु के ऋणा से।'
प्रलयानल - से बढ़े महाप्रभु,
जलने लगे शत्रु तृग्-से।

एक ग्रसहा प्रकाश-विण्ड था. छिपी तेज में ग्राकृति ग्राप, बना चाप ही रविमण्डल - सा , उगल उगल शर-किरगा-कलाप। कोप - कटाक्ष छोडता हो ज्यों भृकृटि चढ़ाकर काल कराल, क्षरा भर में ही छिन्न-भिन्न-सा हम्रा शत्रु-सेना का जाल। क्षब्ध नक्र जैसे पानी में, पर्वत में जैसे विस्फोट. ग्ररि - समृह में विभु वैसे ही करते थे चोटों पर चोट। कर-पद रुण्ड-मुण्ड ही रए। में उडते, गिरते, पड़ते थे, कल कल नहीं, किन्तू भल भलकर रक्तस्रोत उमडते थे। रिपुग्रों की पुकार भी मानो निष्फल जाती वारंवार, गुंज उसे भी दबा रही थी उनके धन्वा की टंकार। निज निर्घोषों से भी ग्रागे जाते थे उनके श्राघात. मानो उस राक्षस - यूगान्त में प्रलय - पयोदों के पवि - पात ! सर्वनाश - सा देख सामने रावरा को भी कोप हम्रा, पर पल भर में प्रभू के आगे सारा छल - बल लोप हुआ। 'बच रावराा. निज वत्स-मररा तक, बन न राम - बागों का लक्षा. मेरे वत्स - शोक का साक्षी बने यहाँ तेरा ही वक्ष। कहाँ इन्द्रजित ? किन्तू न होऊँ मैं लक्ष्मरा का अपराधी, जिसने ग्राज यहाँ पर उसकी वध - साधन - समाधि साधी। राक्षस, तेरे तुच्छ बाग क्या? मेरे इस उर में है शेल, उसे भोलने के पहले तू मेरा एक विशिख ही भेल।' ग्रश्व, सारथी ग्रौर शत्रुभूज एक बारा ने वेध दिया. मूच्छित छोड़ उन्होंने उसको अगिएत अरि-पश्-मेध किया। श्रांधी में उडते पत्तों-से. दलित हुए सब सेनानी; पर उस मेघनाद के बदले श्राया क्रम्भकर्ग मानी। 'भाई का बदला भाई ही !' गरज उठे वे घन - गम्भीर . गज पर पंचानन - सम उसपर ट्रट पड़े उसका दल चीर। 'ग्रनुमोदक तो नहीं किन्तु निज अग्रज का अनुगत हैं मैं, निद्रा ग्रौर कलह दो में ही राघव, सन्तत रत है मैं। वज्रदन्त, धूम्राक्ष नहीं मैं, नहीं ग्रकम्पन ग्रौर प्रहस्त, राम, सूर्य-सम होकर भी तुम समभो मुभको ग्रपना ग्रस्त!' 'निद्रा ग्रौर कलह का. कौणप. तु बखान कर रहा सगर्व, जाग, सुलाऊँ तुभे सदा को, मेटं कलह - कामना सर्व।' उस उत्पाती घन ने ग्रपने उपल - वज्र बहु बरसाये , किन्तु प्रभंजन - बल से प्रभु के उडी धिजायाँ. शर छाये। गिरा हमारे दल पर गिरि-सा मरते मरते भी वह घोर. छोड धनु:शर बोले प्रभु भी कर युग कर रावए। की स्रोर-'ग्रा भाई, वह वैर भूलकर, हम दोनों समदुःखी मित्र, श्राजा क्षराभर भेंट परस्पर, कर लें ग्रपने नेत्र पवित्र!' हाय! किन्तु इसके पहले ही मूर्ज्छित हुग्रा निशाचर - राज, प्रभुभी यह कह गिरे-'राम से रावरा ही सहृदय है श्राज!'

सन्ध्या की उस धसरता में उमडा करणा का उद्रेक. छलक छलककर भलके ऊपर नभ के भी श्रांसु दो एक। हम सब हाथों पर सँभालकर उन्हें शिविर में ले ग्राये. देख ग्रनुज की दशा दयामय, द्ग्ने ग्राँसू भर लाये। 'सर्व कामना मुभे भेंटकर वत्स, कीर्ति - कामी न बनो, रहे सदा तुम तो अनुगामी, ग्राज ग्रग्रगामी न बनी!' समभाया वैद्यों ने उनकी-'आर्य, अधीर न हों इस भाँति, ग्रब भी ग्राशा, वही करें बस सफल हो सके वह जिस भाति।' 'तुच्छ रक्त क्या, इस शरीर में डालो कोई मेरे प्राण. गत सूनकर भी मुक्ते जानकी पावेगी दु:खों से त्रारा।' बोल उठे सब-प्रस्तूत हैं ये प्रारा, इन्हें लक्ष्मरा पावें, इब जायँ हम सौ सौ तारे, चन्द्र हमारे बच जावें।' 'संजीवनी मात्र ही स्वामी. ग्रा जावे यदि रातों **रात**. तो भी बच सकते हैं लक्ष्मरण. बन सकती है बिगडी बात। पंजर भग्न हम्रा, पर पक्षी अब भी अटक रहा है आर्थ !' ग्रागे बढ बोला मैं — 'प्रभुवर, किंकर कर लेगा यह कार्य।' ग्राया इसीलिए मैं,-ग्राहा! हम्राबीच में ही वह काम, ग्रब ग्राज्ञा दीजे, जाऊँ मैं. चिन्तित होंगे वे गुरा - धाम। मायावी रावरा प्रसिद्ध है, किन्तु सत्य - विग्रह श्रीराम, चिन्ता करें न ग्राप चित्त में, निश्चित ही है शुभ परिशाम।" मारुति ने निज सूक्ष्म गिरा में
वीज-तुल्य जो वृत्त दिया,
श्राते ही इस श्रश्च - भूमि में
उसने श्रंकुर - रूप लिया!
चौंक भरत - शत्रुघ्न - माण्डवी
मानो यह दु:स्वप्न विलोक,
श्रोषिष देकर भी कुछ उनसे
कह न सके सहकर वह शोक।

खींचकर श्वास ग्रास-पास से प्रयास विना सीघा उठ शूर हुआ तिरछा गगन में, ग्राप्त-शिखा ऊँची भी नहीं है निराधार कहीं, वैसा सार-वेग कव पाया सान्ध्य-घन में? भूपर से ऊपर गया यों वानरेन्द्र मानो एक नया भद्र भौम जाता था लगन में, प्रकट सजीव चित्र-साथा शून्य पट पर, दण्ड-हीन केतन दया के निकेतन में!

लंकानल, शंका-दलन, जय जय पवनकुमार, तुमने सागर ही नहीं, किया गगन भी पार!

## द्वाद्श सर्ग

ढाल लेखनी, सफल अन्त में मिस भी तेरी,
तिनक और हो जाय असित यह निशा अधिरी।
ठहर तमी, कृष्णाभिसारिके, कण्टक, कढ़ जा,
बढ़ संजीविन, आज मृत्यु के गढ़ पर चढ़ जा!
फलको, फलमल भाल-रत्न, हम सबके फलको,
हे नक्षत्र, सुधाईं - विन्दु तुम छलको छलको।
करो श्वास-संचार वायु, बढ़ चलो निशा में,
जीवन का जय - केतु अरुण हो पूर्व दिशा में।
ओ किव के दो नेत्र, अनल - जल दोनों बरसो,
लक्ष्मण - सा तनु कहाँ, प्राण! पाओगे, सरसो।
देखो, वह शत्रुम - दृष्टि मानो दहती
सदय भरत, यह सुनो, माण्डवी क्या कहती ?—

"कातर हो तुम ब्रार्यपुत्र, होकर नर नामी, तो ग्रवला क्या करे, वता दो मुभको स्वामी? पर इतनाभी स्राज तुम्हें स्रवकाश कहाँ है? पुनः परीक्षक हुन्रा हमारा दैव यहाँ है। भव ने इतना भाव-विभव हमसे है पाया. उस भावक को हाय ! तदिप मन्तोष न ग्राया । फिर भी सम्मुख ग्रहाखड़ा वह भिक्क भूखा, दया करो हे नाथ, दीन का मुख है समा! हम क्या श्रव कुछ ग्रीर नहीं देसकते उसको ? श्रादर से इस ठौर नहीं ले सकते उसको ? क्या हम उससे नहीं पूछ, सकते हैं इतना-भाई, हमसे तुभी चाहिए अब क्या कितना?" "प्रस्तुत हैं ये प्रारा, किन्तु वह महन सकेगा, इनको लेकर प्रिये, झान्ति से रह न सकेगा। देखुँ, जलनिधि जुड़ा सके यदि इनकी ज्वाला ,— पहने है जो स्वर्णपूरी को शाला - माला।" "स्वामी, निज कर्त्तव्य करो तुम निश्चित मन से , रहो कहीं भी, दूर नहीं होगे इस जनसे। डरासकेगा ग्रब न ग्राप दुर्दम यम मुभको , है अपनों के संग मरण जीवन - सम मुक्तको।

जो ग्रहस्य है वही हमें शंकित करता है, विकृताकृतियाँ अंधकार अंकित करता है। किन्तु मुफ्ते ग्रब नहीं किसीका कोई भय है, भीषण होता स्वयं निराशा - पूर्ण हृदय है। न सही, यदि यह लोक हमारे लिए नहीं है, हम सब होंगे जहाँ, हमारा स्वगं वहीं है। दैव—ग्रभागा दैव—हमारा क्या कर लेगा? श्रद्धांजलि चिरकाल भुवन भर, भर भर देगा। संवादों को वायु वहन कर फैलाती है, ग्रन्तःपुर की याद मुफ्ते रह रह ग्राती है। "जाग्री, जाग्री, प्रिये, सभीको शीघ्र सँमालो, यह मुख देखें शन्नु, यहाँ तुम देखो - भालो।"

उठी माण्डवी कर प्रगाम प्रिय चरण भिगोकर, बोले तब शक्त्र श्रूर सम्मुख नत होकर—
"जाग्रोगी क्या तुम निराश ही? जाग्रो ग्रार्ये, इसी भाँति इस समय स्वस्थता पाग्रो ग्रार्थे! सुनती जाग्रो, किन्तु, तुम्हें है व्यर्थ निराशा, है ग्रपना ही उदय, ग्रौर ग्रपनी ही ग्राशा।

कठा और अदृष्ट मनाने की बातों से, तो मैं सीघा उसे करूँगा आघातों से!" "विजयी हो तुम तात, और क्या आज कहूँ में? पर आशा की और कहाँ तक ऐंठ सहूँ में? मेरा भी विश्वास एक, क्यों व्यर्थ बहूँ में? हुई आज निश्चित्त, कहीं भी क्यों न रहूँ में। जो कुछ भी है प्राप्य यहाँ, मैंने सब पाया, हुई पूर्ण परितृप्त हृदय की ममता-माया। मुभे किसीके लिए उलहना नहीं रहा अब, मुभे-सा प्रत्यय प्राप्त करें सब ओर श्रहा! सब।"

देकर निज गुड़्झार - गन्ध मृदु - मन्द पवन को , चढ़ शिविका पर गई माण्डवी राज - भवन को । रहे सन्न-से भरत, कहा— "शत्रुच्च !" उन्होंने , उत्तर पाया— "श्रार्थ !" लगे दोनों ही रोने । "हनूमान उड़ गये पवन - पथ से हैं कैसे ?" "जल में पंख समेट शफर सर्रक ले जैसे ! उठता वह वातूल वेग से है कब ऐसे ? नहीं, श्रार्थ का बागा गया था उनपर, वैसे !"

"और यहाँ हम विवश बने बैठे हैं कैसे ?" ंसून नीरव शत्रुव्न रहे जैसे के तैसे। "लोग भरत का नाम श्राज कैसे लेते हैं?" "ग्रार्य, नाम के पूर्व साधू-पद वे देते हैं।" "भारत-लक्ष्मी पडी राक्षसों के बन्धन में. सिन्ध-पार वह विलख रही है व्याकुल मन में। बैठा है मैं भण्ड साधुता धारण करके— ग्रपने मिथ्या भरत नाम को नाम न घरके! कलुष्टित कैसे शुद्धि सलिल को ग्राज करूँ मैं, अनुज, मुभे रिप्-रक्त चाहिए, डूब मरूँ मैं! मेटुँ ग्रपने जड़ीभूत जीवन की लज्जा, उठो, इसी क्षरण शूर, करो **सेना** की स**ब्बा।** पीछे ग्राता रहे राज-मण्डल दल-बल से, पथ में जो जो पड़ें, चलें वे जल से-थल से। सजे ग्रभी साकेत, बजे हाँ, जय का डंका, रह न जाय अब कहीं किसी रावरा की लंका ! माताओं से माँग बिदा मेरी भी लेना. मैं लक्ष्मरा-पथ-पथी, ऊर्मिला से कह देना। 'लौटूँगा तो साथ उन्हींके, ग्रौर नहीं तो-नहीं, नहीं, वे मुक्ते मिलेंगे भला कहीं तो !" सिर पर नत शत्रव्र भरत - निर्देश धरे थे, पर 'जो श्राज्ञा' कह न सके, श्रावेश-भरेथे। छकर उनके चरण द्वार की ग्रीर बढे वे, भोंके पर ज्यों गन्ध, ग्रश्व पर कृद चढे वे। निकला पड़ता वक्ष फोड़कर वीर-हृदय था, उधर धरातल छोड ग्राज उड़ता-सा हय था। जैसा उनके क्षुब्ध हृदय में धड़ धड़ धड़ था, वैसा हो उस वाजि-वेग में पड़ पड पड़ था! फड फड करने लगे जाग पेडों पर पक्षी. ग्रपलक था ग्राकाश चपल-वित्रात-गति-लक्षी। क्षरा भर वह छवि देख स्वयं विधि की मति मोही, सिरजा न हो तुरंग-अंग करके ग्रारोही! उठ कौंघा - सा त्वरित राजतोररा पर ग्राया. प्रहरी-दल से सजग सैन्य - ग्रभिवादन पाया। क्रद पड़ा रए। धीर, एक ने ग्रश्व सँभाला, नीरव ही सब हम्रा, न कोई बोला - चाला।

ग्रन्तः पुर में वृत्त प्रथम ही घूम फिरा था, सबके सम्मुख विषम वज्ज-सा टूट गिराथा। माताम्रों की दशा-हाय! सूखे पर पाला, जला रही थी उन्हें कैंपाकर ठंडी ज्वाला ! "ग्रम्ब, रहे यह रुदन, वीरसू तुम, व्रत पालो, ठहरो, प्रस्तृत वैर-विह्न पर नीर न डालो। हमने प्रेम-पयोधि भरा ग्रांखों के जल से, द्विषद्द्य भ्रव जलें हमारे द्वेषानल से! मातः, कातर न हो, ग्रहो ! दुक धीरज धारो , किनकी पत्नी ग्रौर प्रसूतुम, तनिक विचारो। ग्रसूरों पर निज विजय सूरों ने पाई, जिनसे, भीर यहीं खिच स्वर्ग-सगुराता ग्राई जिनसे। जननि, तुम्हारे जात ग्राज उन्नत हैं इतने, उनके करगत हुए ग्राप ऊँचे फल जितने। कहीं नीच ग्रह विन्न-रूप होकर ग्रटकोंगे, तो हम उनको तोड़ शिलाओं पर पटकेंगे। धर्म तुम्हारी ग्रोर, तुम्हें फिर किसका भय है? जीवन में ही नहीं, मरगा में भी निज जय है। मरें भले ही ग्रमर, भोगते हैं जी जीकर, मर मरकर नर ग्रमर की र्त्तनामृत पी पीकर। जनकर हमको स्वयं जुभने को, रोती हो? गर्व करो, क्यों व्यर्थ दीन-दुर्बल होती हो।

करे हमारा वैरि - वृन्द ही कातर - क्रन्दन , दो हमको ग्राशीष ग्रम्ब, तुम लो पद-वन्दन।" "इतना गौरव वत्स, नहीं सह सकती नारी, पिसते हैं ये प्राग्, भार है भीषग् भारी। पाते हैं अवकाश निकलने का भी कब ये ? कहाँ जायं, क्या करें ग्रभागे, श्रकृती ग्रब ये? किये कौन वत नहीं, कौन जप नहीं जपे हैं? हम सबने दिन - रात कौन तप नहीं तपे हैं? फिर भी थे क्या प्राण यही सुनने को ठहरे? हुए देव भी हाय! हमारे ग्रन्धे - बहरे।" ''ग्रम्ब, तुम्हारे उन्हीं पुण्य-कर्मी का फल है, हम सबमें जो ग्राज धर्म - रक्षा :का बल है। थकता है क्यों हृदय हाय ! जब वह पकता है ? सुरगरा उलटा ग्राज तुम्हारा मुहँ तकता है।" ''बेटा, बेटा, नहीं समभती हैं यह सब मैं, बहुत सह चुकी, ग्रीर नहीं सह सकती श्रव मैं। हाय! गये सो गये, रह गये सो रह जावें, जाने दूँगी तुम्हें न, वे ग्रावें जब ग्रावें। तृष्ट तुम्हींमें उन्हें देखकर रही, रहूँगी, तुम्हें छोड़कर निराघार मैं कहाँ बहुँगी?

देखुँ तुभको कौन छीनने मुभसे ग्राता?" पकड़ पुत्र को लिपट गई कोसल्या माता। घाड़ मारकर विलख **रो प**ड़ी रानी भोली, पाश छुड़ाती हुई सुमित्रा तब यों बोली-"जीजी, जीजी, उसे छोड़ दो, जाने दो तुम, सोदर की गति अमर - समर में पाने दो तुम। सुख से सागर पार करे यह नागर मानी, बहुत हमारे लिए यहीं सरयू में पानी। जा, भैया, ग्रादर्श गये तेरे जिस पथ से. कर ग्रपना कर्त्तव्य पूर्णं तू इति तक ग्रथ से। जिस विधि ने सविशेष दिया था मुफ्तको जैसा, लौटाती हैं ग्राज उसे वैसा का वैसा।" पोंछ लिया नयनाम्बु मानिनी ने अंचल से , कैकेयी ने कहा रोककर ग्राँसू बल से— "भरत जायगा प्रथम ग्रीर यह मैं जाऊँगी, ऐसा अवसर भला दूसरा कब पाऊँगी? मूर्त्तिमती श्रापत्ति यहाँ से मुहुँ मोड़ेगी, शत्रु-देश-सा ठौर मिला, वह क्यों छोड़ेगी ?" ''ग्रम्ब, ग्रम्ब, तुम ग्रात्म-निरादर करती हो क्यों ? देनवनव यश हमें, ग्रयश से डरती हो क्यों?

क्षमा करो, ग्रापत्ति मुभे भी लगती थीं तुम, मार्ग-दर्शिनी किन्तू ज्योति-सी जगती थीं तुम।" "वत्स, वत्स, पर कौन जानता उसकी ज्वाला, उसके माथे वही ध्वाँ है काला काला !" "जलता है जो जननि, जागकर वही जगाता, जो इतना भी नहीं जानता, हाय! ठगाता।" "मैं निज पति के संग गई थी ग्रस्र-समर में, जाऊँगी श्रव पुत्र-संग भी ग्ररि-संगमें।" "घर बैठो तुम देवि, हेम की लंका कितनी? उतनी भी तो नहीं, घूल मुद्री भर जितनी। भरतखण्ड के पुरुष स्रभी मर नहीं गये हैं, कट उनके वे कोटि कोटि कर नहीं गये हैं। रोना-धोना छोड़, उठो सब मंगल गात्रो, जाते हैं हम विजय-हेत् तुम दर्प जगाम्रो। रामचन्द्र के संग गये हैं लक्ष्मण वन में, भरत जायं, शत्रुच्न रहे क्या ग्राज भवन में? भाभी, भाभी सुनो, चार दिन तुम सब सहना, 'मैं लक्ष्मरा-पथ-पथी' मार्य का है यह कहना-लौटुंगा तो संग उन्होंके ग्रौर नहीं तो-नहीं, नहीं, वे मुक्ते मिलेंगे भला कहीं तो।"

"देवर, तुम निश्चिन्त रहो, मैं कब रोती हूँ? किन्तु जानती नहीं, जागती या सोती हूँ? जो हो, ग्राँसू छोड़ ग्राज प्रत्यय पीती हूँ— जीते हैं वे वहाँ, यहाँ जब मैं जीती हूँ! जीतो तुम,—श्रुतकीर्ति! तिनक रोलो तो लाना, टीका कर दूँ, बहन, इन्हें है भटपट जाना। जीजी का भी सोच नहीं है मुभको वैसा, राक्षस-कुल की उन ग्रनाथ बधुग्नों का जैसा। नीरव विद्युद्धता ग्राज लंका पर दूटी, किन्तु रहेगी घनश्याम से कब तक

स्तम्भित-सा था वीर, चढ़ी माथे पर रोली, पैरों पड़ श्रुतकीर्ति ग्रन्त में स्थिर हो बोली— ''जाग्रो स्वामी, यही माँगती मेरी मित हैं— जो जीजी की, उचित वही मेरी भी गित हैं! मान मनाया ग्रौर जिन्होंने लाड़ लड़ाया, छोटे होकर बड़ा भाग जिनसे है पाया, जिनसे दुमुना हुन्ना यहाँ वह भाग हमारा, हम दोनों की मिले उन्हींमें जीवन - घारा।"

"ग्रर्द्धांगी से प्रिये, यही ब्राशा थी मुक्तको, शुभे, श्रौर क्या कहूँ, मिले मुहँ-माँगा तुक्तको।"
देखा चारों श्रोर वीर ने दृष्टि डालकर,
श्रौर चला तत्काल श्रापको वह सँभालकर।

मूर्ज्छित होकर गिरी इधर कोसल्या रानी, उधर ग्रट्ट पर दीख पड़ा ग्रुह-दीपक मानी। चढ़ दो दो सोपान राज-तोररण पर ग्राया, ऋषभ लाँघकर माल्यकोज्ञ ज्योंस्वर पर छाया!

नगरी थी निस्तब्ध पड़ी क्षरादा - छाया में,
भुला रहे थे स्वप्न हमें ग्रपनी माया में।
जीवन - मररा समान भाव से जूभ - जूभकर,
ठहरे पिछले पहर स्वयं थे समभ बूभकर।
पुरी - पार्श्व में पड़ी हुई थी सरयू ऐसी,
स्वयं उसीके तीर हंस - माला थी जैसी,
बहता जाता नीर ग्रीर बहता ग्राता था,
गोद भरी की भरी तीर ग्रपनी पाता था।
भूतल पर थी एक स्वच्छ चादर - सी फैली,
हुई तरंगित तदिप कहीं से हुई न मैली।

ताराहारा चारु - चपल चाँदी की धारा. लेकर एक उसाँस वीर ने उसे निहा**रा।** सफल सौध-भू-पटल व्योम के अटल मुक्रर थे, उडुगरा ग्रपना रूप देखते दुकूर दुकूर थे। फहर रहे थे केत् उच्च ग्रट्टों पर फर फर, ढाल रही थी गन्ध मृदुल मास्त-गति भर भर । स्वयमिप संशयशील गगन घन-नील गहन था. मीन-मकर, वृष-सिंह-पूर्ण सागर या वन था! भोंके भिलमिल भेल रहे थे दीप गगन के, खिल खिल, हिलमिल खेल रहे थे दीप गगन के। तिमिर-अंक में जब ग्रशंक तारे पलते थे, स्नेह - पूर्ण पुर-दीप दीप्ति देकर जलते थे। घूम - घूप लो, ग्रहो उच्च ताराग्रो, चमको, लिपि-मुद्राश्रो,-भूमि-भाग्य की, दमको दमको।

करके ध्विन - संकेत शूर ने शंख बजाया, अन्तर का आह्वान वेग से बाहर आया। निकल उठा उच्छवास वक्ष से उभर उभर के, हुआ कम्बु कृतकृत्य कण्ठ की अनुकृति करके।

उधर भरत ने दिया साथ ही उत्तर मानो : एक-एक दो हुए, जिन्हें एकादश जानो ! यों ही शंख्य असंख्य हो गये, लगी न देरी, घनन घनन बज उठी गरज तत्क्षरा ररा-भेरी। काँप उठा श्राकाश, चौंककर जगती जागी. छिपी क्षितिज में कहीं, सभय निद्रा उठ भागी। बोले वन में मोर, नगर में डोले नागर, करने लगे तरंग - भंग सौ सौ स्वर - सागर। उठी क्षुब्ध-सी ग्रहा! ग्रयोध्या की नर - सत्ता, सजग हुम्रा साकेत पुरी का पत्ता पत्ता। भय - विस्मय को शूर - दर्प ने दूर भगाया, किसने सोता हुम्रा यहाँ का सर्प जगाया! प्रिया - कण्ठ से छट सभट - कर शस्त्रों पर थे. त्रस्त - बधू - जन - हस्त स्नस्त - से वस्त्रों पर थे। प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया, बाह बढा, पद रोप, शीघ्र दीपक उकसाया! श्रपनी चिन्ता भूल उठी माता भट लपकी, देने लगी सँभाल बाल - बच्चों को थपकी-"भय क्या, भय क्या हमें, राम राजा हैं ग्रपने, दिया भरत-सा सुफल प्रथम ही जिनके तप ने !"

चरर - मरर खुल गये ग्ररर बह रवस्फुटों से , क्षिणिक रुद्ध थे तदिप विकट भट उर:पूटों से। बाँधे थे जन पाँच पाँच ग्रायुध मन भाये, पंचानन गिरि - गृहा छोड़ ज्यों बाहर स्राये। "धरने श्राया कौन श्राग, मिएायों के घोखे?" स्त्रियाँ देखने लगीं दीप घर. खोल ऋरोखे। "ऐसा जड़ है कौन, यहाँ भी जो चढ श्रावे ? वह थल भी है कहाँ, जहाँ निज दल बढ़ जावे ? राम नहीं घर, यही सोचकर लोभी - मोही, क्या कोई माण्डलिक हुन्ना सहसा विद्रोही? मरा ग्रभागा, उन्हें जानता है जो वन में , रमे हुए हैं यहाँ राम - राघव जन जन में।" "पुरुष - वेष में साथ चल्रांगी मैं भी प्यारे, राम - जानकी संग गये, हम क्यों हों न्यारे ?" ''प्यारी, घर ही रहो ऊर्मिला रानी - सी तुम, क्रान्ति-श्रनन्तर मिलो शान्ति मनमानी-सी तुम !" पूत्रों को नत देख घात्रियाँ बोलीं घीरा-"जाग्रो बेटा,—'राम-काज, क्षरा-भंग शरीरा'।" पति से कहने लगीं पत्नियाँ - : 'जाग्रो स्वामी , बने तुम्हारा वत्स तुम्हारा ही अनुगामी!

द्वादश सर्गे ४१

जाग्रो, ग्रपने राम - राज्य की ग्रान बढ़ाग्रो, वीर - वंश की बान, देश का मान बढ़ाग्रो।" "ग्रम्ब, तुम्हारा पुत्र पैर पीछे न घरेगा, प्रिये, तुम्हारा पित न मृत्यु से कहीं डरेगा। फिर भी फिर भी ग्रहो! विकल-सी तुम हो रोती?" "हम यह रोती नहीं, वारती मानस - मोती!"

ऐसे अगिएत भाव उठे रघु - सगर - नगर में , बगर उठे बढ़ अगर - तगर - से डगर डगर में । चिन्तित - से काषाय - वसनधारी सब मन्त्री , आ पहुँचे तत्काल, और बहु यन्त्री - तन्त्री । चंचल जल - थल - बलाध्यक्ष निज दल सजते थे , भनभन घनघन समर - वाद्य बहु विघ बजते थे । पाल उड़ाती हुईं, पंख फैलाकर नावें — प्रस्तुत थीं, कब किघर हंसनी-सी उड़ जावें । हिलने डुलने लगे पंक्तियों में बँट बेड़े , थपकी देने लगीं तरंगें मार थपेड़े । उलकाएँ सब और प्रभा - सी पाट रही थीं , पी पीकर पुर - तिमिर जीभ - सी चाट रही थीं !

हुईं हतप्रभ नभोजड़ित हीरों की कनियाँ, मुक्ताग्रों - सा बेध न लें भालों की ग्रनियाँ! तुले घुले -से खुले खड्ग चमचमा रहे थे, तप्त सादियों के तुरंग तमतमा रहे थे। हींस लगामें चाब, घरातल खुँद रहे थे, उड़ने को उत्कर्ण कभी वे कूँद रहे थे! करके घंटा-नाद, अख लेकर शुण्डों में, दो दो हढ़ रद - दण्ड दबाकर निज तुण्डों में, श्रपने मद की नहीं श्राप ही ऊष्मा सहकर, भालते थे श्रुति - तालवृत्त दन्ती रह रहकर! योद्धाम्रों का धन सुवर्ण से सार सलोना, जहाँ हाथ में लौह वहाँ पैरों में सोना ! मानो चले सगेह रथीजन बैठ रथों में, ग्रागे थे टंकार ग्रौर भंकार पर्थों में।

पूर्ण हुआ चौगान राज - तोररण के म्रागे,
कहते थे भट — "कहाँ हमारे शत्रु स्रभागे?"
हग स्रसमय उन्निद्र स्रौर भी स्ररुण हुए थे,
प्रौढ़ - जरठ भी स्राज तेज से तरुण हुए थे।—

पीवर-मांसल अंस, पृथुल उर, लम्बी बाँहें, एकाकी ही शेष-भार ले लें, यदि चाहें! उछल उछल कच-गुच्छ बिखरते थे कन्धों पर, राग-कंकरा थे खेल रहे हढ़ मिण्डिक्घों पर। खिचत-तरिंग, मिण-रिचत केतु अकभका रहे थे, वस्त्र धकधका रहे, शस्त्र भक्तभका रहे थे। हो होकर उद्गीव लोग टक लगा रहे थे, नगर-जगैया जगर-मगर जगमगा रहे थे।

उतर ग्ररिन्दम प्रथम खण्ड पर ग्राकर ठहरा , तप्त स्वर्ण का वर्ण हप्त-मुख पर था गहरा ! हाथ उठाये जहाँ उन्होंने, सन्नाटा था , सैन्य-सिन्धु में जहाँ ज्वार था, ग्रव भाटा था ! गूँगा सदा प्रकाश, फैलता है निःस्वन-सा , किन्तु वीर का उदय ग्ररुग-सा था, स्वर घन-सा ,— "सुनो सैन्यजन, ग्राज एक नव ग्रवसर ग्राया , मैं ने ग्रसमय नहीं, ग्रचानक तुम्हें जगाया । जो ग्राकस्मिक वही ग्रधिक ग्राकर्षक होता , यह साधारण बात, काटता है जो बोता ।

नरएए-निह्न है बने, भूलकर भटको क्यों ं फिम फिकडार मड़ , इस अटको मीडेन्ट । फिका । याप में किसे में मिसे होंगे कि प्राथा। चलना भर है हमें, मागे हैं बना बनाया , । कार पाछ नाय, उन्हें आगे कर लावे। र्काए इंक गिष्ट कानीत ,र्गिक ग्रिग्रह प्रमें कि कब हम निज घृति - दाम राम राजा को पावे : हम जिनका पथ देख रहे हैं, कब व आवे! भेरप भीग रख, दिव्य योग के लिए गये जो। , कि कि छिने हैं होट्ट-छिस्ट में फिर्का पाया है युग-धमे-रूप में जिनको हमने। , ६ मनविष्यु धुर डिन्ट ! १४वी वसकी हम द्रा बैधी विपुत पुल, खुला आयेकुल का अगेल-सा ! भिन्धु, कहाँ अव सिन्धु ! हुआ है जल भा थल-सा , १ छिन्द्र । कातम्बन्धः विष् हेर हेर ३६ राष्ट्र में , छित्र । साम, अल वही है साम पुरो, — ? 115विष्ठ किक भिंद में RP3 ब्राहु कि कीछ उप न्लीव-कापुरुष जाग जागकर भी है सीता,

दुर्गम दक्षिण - मार्ग समभकर ही निज मन में , चित्रकूट से ग्रार्थ गये थे दण्डक वन में।-शंकाएँ हैं जहाँ, वहीं धीरों की मित है, ग्राशंकाएँ जहाँ, वहीं वीरों की गति है। लंका के क्रव्याद वहाँ ग्राकर चरते थे, भोले भाले शान्त सदय ऋषि-मूनि मरते थे। सफल न करते ग्रार्थ भला फिर वन जाना क्यों? पुण्यभूमि पर रहे पापियों का थाना क्यों? भरत खंड का द्वार विश्व के लिए खुला है, भुक्ति-मुक्ति का योग जहाँ पर मिला जुला है। पर जो इसपर ग्रनाचार करने ग्रावेंगे. नरकों में भी ठौर न पाकर पछतावेंगे। जाकर प्रभु ने वहाँ धर्म-संकट सब मेटा, जय-लक्ष्मी ने उन्हें ग्राप ही ग्राकर भेटा। दृष्ट दस्य दल बाँध, रुष्ट होकर हाँ, आये, पर जीवित वे नहीं एक भी जाने पाये। भंखाडों-से उड़े शत्रु, पर पढ़े अनल में, प्रभुके शर हैं ज्वाल-रूप ही समरस्थल में। सौ फोंके क्या एक ग्रचल को धर सकते हैं? एक गरुड़ का सौ भूजंग क्या कर सकते हैं?

पहुँचा यह सवाद अन्त में उस रावरा तक, जो निज गो-द्विज-देव-धर्म-कर्मों का कण्टक। उसी क्रूर को काढ़, दूर करने भव - भय को, वन भेजा हो कहीं न माँने ज्येष्ठ तनय को? तपकर विधि से विभव निशाचरपित ने पाया, वहीं पाप कर आप राम से मरने आया। किन्तु सामना न कर सका पापी जब बल से, अबला हरने चला साधु-वेशी खल छल से।

सुनने को हुङ्कार सैनिको, यही तुम्हारी, जिसके आगे उड़े शत्रु की मित - गित सारी, क्सिसा मैंने तुम्हें जगाया है, तुम जागे, नाच रही है विजय प्रथम ही अपने आगे! किन्तु विजय तो शरा, मराग में भी वीरों के, चिर - जीवन है कीर्ति - वराग में भी वीरों के। भूल जयाजय और भूलकर जीना - मरना, हमको निज कर्त्तंच्य मात्र है पालन करना। जिस पामर ने पित्रता को हाथ लगाया, - उसको - जिसने अतुल विभव उसका ट्रकराया,

कुल - लक्ष्मी का हरए। कर ने सहज मुरापी , न् ह्य देस केल्यभूमि पर पामर पापि , पर अपनी के लिए नरक भा स्वंग हमारा ! , 15 कि किपक कि कामि को कि कि किपक की मर मरकर भी उन्हें प्रेत होकर लग जायो ! , फिराप मह कि विरियों की तुम पाओं, उनका अवसर किन्तु के हिन्को रामक । कार , के कार नाव परण यहाँ जाते याते हैं, स्तो - धमे का मान मुकुट सब मानो का है। अवला का अपसान सभी वलवानी का है, व्याध-जाल में राजहसनी पड़ी हुई है। , हैं हैं हैं बहि जोहती खड़ी हुई हैं, । 1तिम किंद्र गिमड़ मिने मि पिसीक्षार , गिर्म मरमा है नहीं किन्तु जोवन से भोता, लीच रहा है आज जान ही ध्यान हमारा, जगा रहा है जान हमें श्रीममान हमारा। करता है प्रतिशोध किन्तु आह्वान हमारा, राम - बाण् हे सजग, प्राण् जो चारं बुसके। , केसर डाक इक - गाप , धमर कहर डसक , भर लो उनका रुधिर, करो अपनों का तर्पे गा, मांस जटायु - समान जनों को कर दो अर्पगा ! यात्रा में उत्साह - योग ही मूख्य शकुन है. फल की चिन्ता नहीं, धर्म की हमको धन है। मर क्या, ग्रमर ग्रधीन हमारे कर्मों के हैं? साक्षी जो मन, बृद्धि श्रीर इन मर्मों के हैं। धन्य, वन्यजन भो न सह सके यह अपकर्षमा . करते हैं वे क्रद क्रदकर घन संघर्षगा। चलो चलो नरवरो, न वानर ही यश ले लें, वे लेलें भुजबीस, सीस ही हम दश लेलें। साधु! साधु! थो मुभे यही आशा तुम सबसे-'नामशेष रह जायँ वाम बैरी बस ग्रब से।' निश्चय-'हमको उन्हें मारना है या **म**रना।' जब मरने से नहीं, भला तब किससे डरना? पौधे-से हम उगे एक क्यारी में बोये, माली हमें उखाड़ ले चला तो हम रोये। किन्त बन्ध, वह हमें जहाँ रोपेगा फिर से, होगा क्या उपयुक्त न वह इस भुक्त ग्रजिर से ? तदिप चुनौती आज हमारी स्वयमपि यम को, संजीवनी प्राप्त है अद्भुत हमको!

ग्रपने ऊपर ग्राप परीक्षा उसकी करके .-ग्रांजनेय ले गये उसे यह ग्रम्बर तरके।-लंका की खर- शक्ति ग्रार्थ लक्ष्मराने भेली. उनकी रक्षा उसी महौषधि ने सिर लेली। मारा प्रभु ने कूम्भकर्गं-सा निर्मम नामी, हुन्ना विभीषगा स्वयं शरण मन्-कूल अनुगामी। ग्रब क्या है बस, वीर, बाण से छूटो, छुटो, सोने की उस शत्रु-पूरी लंका को लूटो।" ''नहीं, नहीं''—सून चौंक पड़े शत्रुघ्न ग्रौर सब , ऊषा - सी 'ग्रागई ऊर्मिला उसी ठौर तव! वीगांगुलि - सम सती उतरती - सी चढ़ धाई, तालपूर्ति - सी संग सखी भी खिचती म्राई! आ शत्रुच्न - समीप रुकी लक्ष्मरण की रानी, प्रकट हुई ज्यों कात्तिकेय के निकट भवानी। जटा - जाल - से बाल विलम्बित छूट पड़े थे, भ्रानन पर सौ ग्रहरा, घटा में फूट पड़े थे। माथे का सिन्दूर सजग ग्रंगार - सहश था, प्रथमातप-सा पुण्य गात्र, यद्यपि वह कुश था । बार्यां कर शत्रुघ्न - पृष्ठ पर कण्ठ - निकट था, दायें कर में स्थूल किरए। सा शुल विकट था।

गरज उठी वह-"नहीं, नहीं, पापी का सोना. यहाँ न लाना, भले सिन्धू में वहीं डुबोना। धीरो, धन को ग्राज ध्यान में भी मत लाग्रो, जाते हो तो मान-हेत् ही तुम सब जाश्रो। सावधान ! वह ग्रधम-धान्य-सा धन मत छूना , तुम्हें तुम्हारी मात्रभूमि ही देगी दुना! किस धन से हैं रिक्त कहो, सुनिकेत हमारे ? उपवन फल-सम्पन्न, अन्नमय खेत हमारे। जय पयस्य-परिपूर्ण सुघोषित घोष हम।रे; ग्रगिएत ग्राकर सदा स्वर्ग-मिएा-कोष हमारे। देव दुर्लभा भूमि हमारी प्रमुख पुनीता, उसी भूमि की सुता पुण्य की प्रतिमा सीता। मातृभूमि का मान ध्यान में रहे तुम्हारे, लक्ष लक्ष भी एक लक्ष रक्खो तुम सारे। हैं निज पार्थिव-सिद्धि-रूपिगो सीता रानी, ग्रीर दिव्य-फल-रूप राम राजा बल-दानी। करेन कौए।प-गन्ध कलंकित मलय पवन को, लगेन कोई कृटिल कीट ग्रपने उपवन को। विन्ध्य-हिमालय-भाल, भला ! भुक जाय न धीरो , चन्द्र-सूर्य-कूल-कीर्ति-कला रुक जाय न बीरो !

वरव विनय से उसे, शब पर तर्ज रहा था। सम्मुख सन्य-समूह सिन्ध-सा गरज रहा था, "सामी ! मामी" हह कठा थे देवर उसके। भाल - भाग पर तने हुए थे तेनर उसके, भीगे अपने विषम कमे-फल अधम अभागे!" , मह म बल् कीत-से आग आग, गहा हमारा प्रकृत पताका, भव को भूषा। देखी, निकली पूर्व दिशा से अपनी ऊषा, । १४६१ व्यव हो इतह कार्य होता देश है। पावं तुमसे आज शबुभी ऐसी शिक्षा, पढ़ा न किसने पाठ अवनितल में आयों से ! ि मिएक क्षत है आये बना अपने कार्यों में । में उस प्रह है हि केंद्र गार दे नेप से 15 , म उक्म डि ग्रिड्सि नाक-कि हुन्रम ,र्नाप कियं दिगवजय वार्वार तुमने निज बल से। , छ लक्ष्मणु नहाउद्व द्वांत राष्ट्र उक्ट्र ना निम्न । मुस्क और सर्व का पाना । बंदकर उत्रर न जाय, धुनो कुल-मोक्कि मानो , "क्या हम सब मर गये हाय ! जो तुम जाती हो, या हमको तुम आज दीन - दुर्बल पाती हो? मारेंगे हम देवि, नहीं तो मर जावेंगे, अपनी लक्ष्मी लिये विना क्या घर आवेंगे? होगा होगा वही, उचित है जो कुछ होना, इस मिट्टी पर सदा निछावर है वह सोना। तुम इस पुर को ज्योति, अहो ! यों वैर्यं न खोओ ।" "वीरो, पर, यह योग भला क्यों खोऊँगी मैं, अपने हाथों घाव तुम्हारे घोऊँगी मैं। पानी दूँगी तुम्हें, न पल भर सोऊँगी मैं, गा अपनों की विजय, परों पर रोऊँगी मैं,

## [ 7 ]

"शान्त, शान्त !" गम्भीर नाद सुन पड़ा ग्रचानक , गूँज उठा हो यथा ग्रवनि पर ग्रम्बर - ग्रानक ! कुलपित बुद्ध वसिष्ठ ग्रागये तप के निधि-से , इंस-वंश-गुरु, हंसनिष्ठ, एकानन विधि-से ।

सेना की जो प्रलयकारिएगी घटा उठी थी, ग्रब उसमें नत-नम्र-भाव की छटा उठी थी।-सैन्य - सर्प, जो फ़िला उठाये फ़ुङ्कारित थे, सुन मानो शिव-मन्त्र, विनत, विस्मित, वारित थे। "शान्त, शान्त! सब सुनो कहाँ जाते हो, ठहरो , शौर्य-वीर्य के सघन घनानन, व्यर्थ न घहरो। लंका विजितप्राय, तनिक तुम धीरज घारो, ग्रच्छा. लो. सब इधर क्षितिज की ग्रोर निहारो।" मन्त्र - यष्टि - सी जहाँ उन्होंने भुजा उठाई, दूरदृष्टि - सी एक साथ ही सबने पाई! देखा, सम्मूख दृश्य ग्राप ही खिंच ग्राया है, भ्रन्धकार में उदित स्वप्न की - सी माया है! लहराता भरपूर सामने वरुणालय है, युग युग का ग्रनुभूत विश्व का करुगालय है! उसमें लंका-द्वीप कनक-सरसिज शोभन है, लङ्गा के सब भ्रोर घोर-जङ्गम-जन-वन है। राम शिविर में,-शरद्घनों में नीलाचल-से , भींग रहे हैं उत्स - रूप ग्रांखों के जल - से । घातुराग - से पड़े अंक में लक्ष्मरा उनके, बीत रहे हैं हाय! कल्प जैसे क्षरण उनके।

जाम्बवन्त, नल, नील, अंगदादिक सेनानी . रामानूज को देख ग्राज सब पानी पानी। सहलाते सुग्रीव - विभीषएा युग पद - तल हैं, वैद्य हाथ में हाथ लिये नीरव निश्चल हैं। जड़ीभूत - से हुए देख साकेत - निवासी, बोल सके कुछ भी न,-हुए यद्यपि श्रमिलाषी। तदपि अमिला ने प्रयास कर हाथ उठाया,-देखा श्रपना हृदय, मन्द - सा स्पन्दन पाया ! बोल उठे प्रभु चौंक भरत ने भी सून पाया-"भाई, भाई! उठो, सबेरा होने श्राया। मारूँ रावरा - सहित इन्द्रजित को मैं, जाम्रो ,-त्म इस पुर का राज्य विभीषराको दे स्रास्रो। चलो, समय पर मिलें अयोध्या जाकर सबसे, बधू ऊर्मिला मार्ग देखती है घर कब से? थ्राये थे तुम साथ हमें सुख ही देने को, लाये हम भी तुम्हें न थे ग्रपयश लेने को। तुमन जगे तो सुनो, रामभी सो जावेगा, सीता का उद्धार श्रसम्भव हो जावेगा। वीर, कहो फिर कहाँ रहेगी बात तुम्हारी? अत्रियत्व कर रहा प्रतीक्षा तात, तुम्हारी!

श्रथवा जब तक रात, श्रीर सोग्नो तूम भ्रात:, देखेंगे ग्ररि-मित्र पद्म-सा तुमको प्रातः। राम-बारा उड़ छेद सुधाकर में कर देगा, श्रमत तुम्हारे लिए सुमधु-सा टपका लेगा! हनूमान की बाट देख लूँ क्षरा भर भाई!" ''समुपस्थित यह दास'' पास ही पड़ा सुनाई। बुरे स्वप्न में वीद ग्रागया उद्बोधन-सा, श्रोषधि लेकर किया वैद्य ने व्रख्य-शोधन-सा। संजीवनी-प्रभाव घाव पर सबने देखा .-शत्रु-लौहलिपि हुई ग्रहा! पानी की लेखा। फैल गया स्रालोक, दूर होगया अँघेरा, रिव ने अपना पद्म प्रफुल्लित होता हेरा! चमक उठा हिम-सलिल रात भर बहते बहते , जाग उठे सौमित्र-सिंह यह कहते कहते-"धन्य इन्द्रजित ! किन्तु सँभल, त्रारी ग्रब मेरी !" चौंक उन्होंने दृष्टि भ्रान्त भौंरी - सी फेरी। उन्हें हृदय से लगा लिया प्रभुने भुज भरके, म्रव्धि - म्रङ्क् में उठे कलाघर यथा उभरके ! "भाई, मेरे लिए लौट फिर भी तू आया, जन्म जन्म का इसी जन्म में मैंने पाया!"

"प्रस्तृत है यह दास भार्य - चरणों का चेरा . किन्त्र कहाँ वह मेघनाद प्रतिपक्षी मेरा?'' "लक्ष्मण् ! लक्ष्मण् ! हाय ! न चंचल हो पल पल में . क्षरा भर तुम विश्राम करो इस अंकस्थल में।" "हाय नाथ ! विश्वाम ? शत्रु ग्रब भी है जीता, कारागृह में पड़ी हमारी देवी सीता! जब तक रहा भ्रचेत भ्रवश था भ्राप पड़ामैं, ग्रब स<del>वे</del>त हूँ ग्रौर स्वस्थ-सन्नद्ध खड़ामैं। बीत गई यदि अविध भरत की क्या गति होगी? धरे तुम्हारा ध्यान एक युग से जो योगी। माताएँ निज ग्रङ्क - दृष्टि भरने को बैठीं. पुर - कन्याएँ कुसुम - वृष्टि करने को बैठीं। म्रार्य ग्रयोध्या जायँ, युद्ध करने मैं जाऊँ, पहले पहुँचे ग्राप ग्रौर मैं पीछे ग्राऊँ। यदि वैरीको मारन कुल - लक्ष्मीको लाऊँ, तो मेरा यह शाप मुफो—मैं सुगति न पाऊँ!" "ऐसे पाकर तात ! तुम्हें कैसे छोड़ू मैं?" "किन्तु आर्य, क्या आज शत्रु से मुहँ मोड़्र् मैं ? व्यर्थ जिया मैं, हुम्रा म्रार्थ को मोह यहीं तो, दूना बदला ग्राप चुकाते ग्राज नहीं तो !

में तो उठ भी सका शत्रु की शक्ति ठेलकर, किन्तु उठेगा शत्रु न मेरा शेल फेलकर।— वानरेन्द्र, ऋक्षेन्द्र, करो प्रस्तुत सब सेना, रिपु का व्रणा - ऋरण मुफ्ते अभी चुकता कर देना! जय जय राघव राम!" कहा लक्ष्मण ने ज्यों ही, गरज उठा सब कटक विकट रव करके त्यों ही। वह लंका की स्रोर चला चारों द्वारों से, उमड़ा प्रलय - प्योधि घुमड़ सौ सौ ज्वारों से।

वौड़े चौड़े चार वक्ष - से लंका गढ़ के, तोड़े द्वार - कपाट कटक ने बढ़के, चढ़के। प्रथम वेग से बचे कान्न, जो सजग खड़े थे, करके अब हुङ्कार प्रेत - से टूट पड़े थे। दल-बादल भिड़ गये, घरा घँस चली घमक से, भड़क उठा क्षय कड़क तड़क से, चमक दमक से रिए। भेरी की गमक, सुभट नट - से फिरते थे! ताल ताल पर रुण्ड - मुण्ड उठते - गिरते थे! छिन्न - भिन्न थे वक्ष, कण्ठ, मस्तक, कर, कन्वे, हए क्रोघ से उभय पक्ष थे मानो अन्धे।

मिला रक्त से रक्त, वैर-सम्बन्ध फला यों. वीर-वरों के पैर वहाँ धूलते न भला क्यों! ग्रग्र पंक्ति का पतन जिघर होता जैसे ही. बढ पीछे की पंक्ति पूर्ति करती वैसे ही। दो धाराएँ उमड़ उमड़ सम्मूख टकरातीं, उठतीं होकर एक और गिरतीं, चकरातीं। मची खलबली गली गली में लंकापूर की, र्थांकों में या भांक उठी यातुरता उर की। श्राया रावरा जिधर दिव्य-रथ में राघव थे. क्या ही गौरव भरे ग्राज प्रभु-कर-लाघव थे! गरजा राक्षस-"ठहर, ठहर तापस, मैं भ्राया, जीकर तेरा शोक-मात्र लक्ष्मरा ने पाया ! पंचानन के गुहा-द्वार पर रक्षा किसकी? मैं तो हूँ विख्यात दशानन, सुध कर इसकी !" हुँस बोले प्रभु-"तभी द्विगुए। पशुता है तुभमें , तुने ही ग्राखेट-रंग उपजाया मुभमें !" दशमूख को संग्राम, राम को थी वह क्रीड़ा, स्थितप्रज्ञ को दशों इन्द्रियों की क्या पीडा? "धन्य पुण्यजन, धन्य शूरता तुभा-से जन की, वीर, दूर कर कुटिल क्रूरता अब भी मन की।

बल विकास के लिए, नाश के लिए नहीं है, किन्तु रहे वह शक्ति न,—जिससे ह्नास कहीं है।"
"भय लगता है मनुज, तुभे तो क्यों श्राया था?"
"ग्ररे निशाचर, मुभे काल तेरा लाया था।
चिर परिचित तूजान त्राएा-करुएा से मुभको, भय से परिचित करा सके तो जानूं तुमको!"
रिपु के सौ सौ शस्त्र वेगपूर्वक ग्राते थे, कट जाते थे किन्तु, उन्हें कब स्त्र पाते थे।
घरा घोर घन, तिहत्तेज चौंका देता था, किन्तु पवन भट उसे एक भोंका देता था!

पूर्व अयन पर कौन रोकता रामानुज को? हुए सुभुज वे सिद्ध - योग - से राक्षस - रुज को। निकुम्भला में मेघनाद साधन करता था, विजय-हेतु निज इष्ट-समाराधन करता था। नल-वन-सम दल शत्रु जनों को, वे भुज-वल से; पुर में हुए प्रविष्ट, जलिंध में बड़वानल-से। अगदादि भट संग गये अपने को चुनके, उड़ते-से अंगार हुए वे उत्कट उनके।

हलचल-सी मच गई, कोट भर में कल कल था. ग्ररि-दल पीछे जान सका, ग्रागे प्रभू - दल था। रावरा ने चाहा कि लौट लक्ष्मरा को घेरे, गरजे प्रभु-"धिक भीरु! पीठ जो मुफसे फेरे। इसे समक्ष रख, श्राज भागभी तुन सकेगा।" गरजा रावरण-"ग्रटक, कहाँ तक तू भ्रटकेगा। भय क्या, पक्षी स्राज स्वयं पिजरे में पैठा . तू भी उसकी दशा देखियो, पथ में बैठा।" उवर हाँक सून हनूमान की पूरजन दहले— "मैं वह है जो जला गया था लंका पहले! मेघनाद ही हमें चाहिए ग्राज, कहाँ वह ?" पहेंचे सब निज यज्ञ-लग्न था मग्न जहाँ वह। भीषरा भी भट-मूर्ति ग्रहा ! क्या भली बनी थी , रक्त-मांस की नहीं, घातु की ढली बनी थी! वेदी भट्टी बनी, - छोड़ती थी जो ज्वाला, पहनाती थी उसे ग्राप वह मोहन-माला! पशु-बलि देकर बली शख्न - पूजन करता था, ग्रस्फूट मन्त्रोचार कलित - कूजन करता था। ठिठक गये सब एक साथ पल भर निश्चल-से, बोले तब सौमित्रि भड़ककर दावानल-से-

"म्र**रे** इन्द्रजित, देख, द्वार पर शत्रु खड़ा है, करता उससे विमुख कौन तु कर्म बड़ा है? जिसके सिर पर शत्रु, धर्म उसका - वह जुभे, किन्तू पतित तु श्रार्य-मर्म क्या समभे-ब्रभे !" चौंक हतप्रभ हुआ शत्रु—"कैसे तू आया? घरका भेदी कौन — यहाँजो तुमको लाया?" "अरे, काल के लिए कौन पथ खुला नहीं है ? ग्राता ग्रपने ग्राप अन्त तो सभी कहीं है। मैं हैं तेरा ग्रातिथि युद्ध का भूखा, लातू, कर ले कुछ तो धर्म,-'ग्रतिथि-देवो भव'-ग्रा तु !" "लक्ष्मरण, तुभा-सा ग्रतिथि देख मैं कब डरता है! पर कह, क्या यह धर्म नहीं जो मैं करता है ?" "कौन धर्म यह—शत्रु खड़े हुङ्कार रहे हैं— तेरे स्रायुध यहाँ दीन पशु मार रहे हैं।" "करता है मैं वैरि-विजय का ही यह साधन।" "तब है तेरा कपट मात्र यह देवाराधन! ठहर, ठहर, बस, वृथा वंचना न कर ग्रनल की, कर केवल कर्त्तव्य, छोड़ दे चिन्ता फल की।" "लक्ष्मगा, मेरी शक्ति अभी क्या भूल गया तू? मरते (मरते बचा, इसीसे फूल गया तू?"

"देखी तेरी शक्ति, उसीपर तू इतराया?— जिसको मेरी एक जड़ी ने ही छितराया। है क्या कोई यक्ति यहाँ भी, बतला मुभको , जो तेरा सिर जोड़ जिला दे फिर भी तुभको ? यह तो हुआ विनोद, किन्तु सचमुच मैं भाई, देने ग्राया तुभी उसीके लिए बधाई। बैठा है क्यों छिपा, अनोखे आयुघधारी? उठ, प्रस्तृत हो देख तनिक अब मेरी वारी।" "पूर्ण करूँगा यज्ञ आज तेरी बिल देकर-" खड़ाहो गया शूर सर्प-सा स्रायुध लेकर। हुग्रा वहाँ सम - समर ग्रनोखा साज सजाकर. देते थे पथ - ताल उभय कर - लौह बजाकर ! शब्द शब्द से, शस्त्र शस्त्र से, घाव घाव से. स्पर्धाकरने लगे परस्पर एक भावसे। होकर मानो एक प्राग्ग दोनों भट - भूषगा, दो देहों को मान रहे थे निज निज दुषरा। प्राणों का पण लगा लगाकर दोनों लक्षी, उड़ा उड़ाकर लड़ा रहे थे निज निज पक्षी। कौतुक - साथा मचा एक मरने - जीने का. संगर मानो रंग हुन्ना था रस पीने का!

द्वादश सर्गे ४८।

क्रम से बढ़ने लगी युगल वीरों की लाली, ताली देकर नाच रहे थे रुद्र कपाली। व्ररण-माला थी बनी जपा फूलोंकी डाली, ररण-चण्डीपर चढ़ी, बढ़ी काली मतवाली।

हए सशंकित देव-कौन जय - वर पावेगा ? धर्मन क्या निज हानि ग्राजभी भर पावेगा। हँसकर विधि को हेर कहा हरि ने-"क्या मन है? देव जनों का यही शेष पौरुष-साधन है!" इधर गरजकर मेघनाद बोला लक्ष्मरण से-"तुने निज नर - नाट्य किया प्राणों के पण से। इस पौरुष के पड़े भ्रमर-पुर में भी लाले, किन्तु मर्त्य, तू पड़ा ग्राज राक्षस के पाले !'' "मेघनाद, है विफल, उगलता है जो विष तू, मत कर ग्रपनी ग्राप बड़ाई मेरे मिषतू। जीवन क्या है, एक जुफ्तना मात्र जनों का, स्रौर म**र**ण ? वह नया जन्म है पुरातनों का ! किन्तू बिगाड़ा जन्म जनक तेरे ने जैसा, तुभको पैतृक रोग भोगना होगा वैसा।

, है कताए कि , छए नाट पृष्ठी के प्रतामक है।

1 है कताए कि । क । कं , डिंग है। स्पृष्ट इंच । स्पृष्ट के । स्प

, फ्रक्रिक पर प्रस् ज्य जय प्रय क्य प्रम के हिन्ह , 1 रक्त के पि के स्ट क्ष के पान कि : 1 रक्त के पान के कि कि के प्रम के कि : 2 के पान कि : 2 के पान कि : 2 के कि : 3 के कि : 3 कि : 4 कि : 4 कि : 5 के : 6 के : 7 के : 7 के : 8 क : 8 क : 8 क : 8 क : 8 क : एक विभीषएा-बघू उन्हें घीरज देती थी, या प्रतिमा-सी पूज ग्राप वह वर लेती थी। "अब प्रभू के ही निकट देवि, अपने को जानो, मेघनाद क्या मरा, मरा रावरण ही मानो। सारी लंका ग्राज रो रही है सिर धूनकर, रावरा मुच्छित हुन्ना शुभे, रथ में ही सूनकर। प्रभू बोले—'उठ, जाग, बागा प्रस्तुत है मेरा, मैं सह सकता नहीं दुःख रावण, ग्रब तेरा !' मेरे स्वामी धन्य, हुए उनके पद - सेवी, ग्ररि काभीयों दुःख जिन्हें दुस्सह है देवी। रहता कहीं सचेत समर में रावरा, क्षरा भर, उसे ग्राज ही शोक - मृक्त करते उनके शर।" तब सीता ने कहा पोंछ ग्रांंखों का पानी-"सरमे, क्या दूँ तुम्हें? जियो लंका की रानी !" ''वसुधाका राजत्व निछावर तुम पर साध्वी, रक्खे मुफ्तको मत्त इन्हीं चरगों की माध्वी! तुम सोने की दूसती मूर्ति, शम-दम की दीक्षा, दी है अपनी यहाँ जिन्होंने अग्नि-परीक्षा।" भरकर श्वासोच्छ्वास अयोध्या-वासी जागे, दीख पड़े गुरुदेव सभीको अपने आगे। बोले मुनि—"सब लोग सजाओ अपने मन्दिर, अपनी उस चिर-अजिर-मूर्ति को पाओ फिर फिर।" गूँजा जय जय नाद, गर्व छाया जन जन में, वह उमड़ा उत्साह लगा स्वागत-साधन में। सैन्यजनों ने फेंट अनिच्छा पूर्वक खोली, "निकली नहीं उमंग?" वीर-बधुएँ हँस बोली— "वानर यश ले गये!" 'प्रिये, देखा है सब तो, अश्वमेध की बाट जोहनी होगी अब तो!"

मज्जन पूर्वक सुधा नीर से पुरी नहाई, उसपर उसने वर्गावर्गकी भूषा पाई। लिखबहुस्वागत-वाक्यसुपरिचयदेरित-मितिका, वासकसज्जाबनीदेखतीथीपथपतिका!

न्नाया, न्नाया, किसी भाँति वह दिन भी न्नाया, जिसमें भव ने विभव, गेह ने गौरव पाया। न्नाये पूर्व-प्रसाद-रूप-से मास्त पुर में, प्रकटे फिर, जो छिपे हुए थे सबके उर में। अपनों के ही नहीं, परों के प्रति भी धार्मिक, कृती प्रवृत्ति निवृत्ति-मार्ग-मर्यादा-मार्गिक, राजा होकर गृही, गृही होकर संन्यासी, प्रकट हुए आदर्श-रूप घट घट के वासी। पाया, हाँ, आकाश-कुसुम भी हमने पाया, फैलाता निज गन्ध गगन में पुष्पक आया। अगिएत नेत्र-मिलिन्द उड़े, प्रभु गुएा-रव छाया, मानुष - मानस लाख तरंगों से लहराया!

भुक्ति विभीषए। और मुक्ति रावए। को देकर, विजय सखी के संग अुद्ध सीता को लेकर— दाक्षिए।त्य-लंकेश अतिथि लाकर मन नाये, आतिथेय ही बने लक्ष्मए।।ग्रज घर आये। भरत और शत्रुव्न नगर तोरए। के आगे, मानो थे प्रतिविम्ब प्रथम ही उनके जागे। कहा विभीषए। ने सुकण्ठ से सुध-सी खोकर— "प्रकटित सानुज राम आज दुगुने-से होकर !" वर विमान से कूद, गरुड़ से ज्यों पुरुषोत्तम, मिले भरत से राम क्षितिज में सिन्धु-गगन-सम!

"उठ, भाई, तुल सका न तुभसे, राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा, भूमि पर ग्राज पड़ा है! गये चतुर्दश वर्ष, थका मैं नहीं भ्रमण में , विचरा गिरि-वन-सिन्धु-पार लंका के रुग में। श्रान्त ग्राज एकान्त-रूप-सा पाकर तूभको, उठ, भाई, उठ, भेंट, अंक में भर ले मुक्तको ! मैं वन जाकर हँसा, किन्तु घर ग्राकर रोया, खोकर रोये सभी, भरत, मैं पाकर रोया !" "ग्रार्थ, यही ग्रभिषेक तुम्हारे भृत्य भरत का, अन्तर्वाह्य अशेष आज कृतकृत्य भरत का।" पूरी भी थीं युगल मूर्तियाँ श्रव तक ऊनी, मिल होकर भी एक, हर्षमय थीं प्रब दुनी। हिल हिलकर मिल गईं परस्पर लिपट जटाएँ, मुख - चन्द्रों पर भूम रही थीं घूम घटाएँ।

साधु भरत के श्रश्च गिरें चरएों में जब लों, नयनों में ही भरे सती सीता ने तब लों। लता-मूल का सिंचा सलिल फूलों में फूटा, फैला वह रस - गन्धा सर्वदा सबने लूटा। देवर - भाभी मिले, मिले सब भाई भाई, बरसे भू पर फूल, जयध्विन ऊपर छाई। भरत मिले सुग्रीव - विभीषरा से यह कहकर— 'सफल बन्धु - सम्बन्ध हमारा तुममें रहकर।'

पैदल ही प्रभु चले भीड़ के संग पुरी में, संघर्षित थे ग्राज अंग से अंग पुरी में। अहा! समाई नहीं अयोध्या फूली फूली, त्तब तो उसमें भीड ग्रमाई ऊली ऊली! पुरकन्याएँ खील - फूल - घन बरसाती थीं, कुल - ललनाएँ घरे भरे शुभ घट, गातो थीं-"ग्राज हमारे राम हमारे घर फिर ग्राये, चारों फल हैं इसी लोक में हमने पाये।" द्वार द्वार पर भूल रही थीं शुभ मालाएँ, भलती थीं ध्वज-व्यजन शील-शीला शालाएँ। राज - मार्ग में पड़े पाँवड़े फूल भरेथे, क्षत्र लिये थे भरत. चौर शत्रुप्त घरे थे। मातात्रों के भाग ग्राज सोते से जागे, पहुँचे पहुँचे राम राज-तोरए। के ग्रागे।

न कुछ कह सकीं, न वे देख ही सकीं सुतों को , रोकर लिपटीं उठा उठा उन प्रशाति - यूतों को । काँप रही थीं हर्ष-भार से तीनों थर थर, लटा रही थीं रतन ग्राज वे तीनों भर भर। लिये ग्रारती वे उतारती थीं तीनों पर क्याथा. जिसे न ग्राज वारती थीं तीनों पर। दित था मानो यही बधू-वर के लेने का, जो जिसको हो इष्ट, वही उसको देने का । "बहू, बहू वैदेहि, बड़े दुख पाये तूने।" "माँ, मेरे सुख ग्राज हुए हैं दूने दूने।" "ग्राया फिर तूराम, कोख में मानो मेरी, लक्ष्मरण, मेरी गोद रहे शिशु - शैया तेरी।" "जन्म जन्म में यही कोख जननी, मैं पाऊँ।" "माँ, मैं लक्ष्मरा इसी गोद में पलता आऊँ।" सुप्रभ प्रभु ने कहा सुमित्रा से नत होकर— "पाया मैंने ग्रम्ब, पून: लक्ष्मरा को खोकर। रखन सका मैं हाय! दिया मुभको जो तुमने, धन्य तुम्हारा पुण्य, प्रारा पाये इस द्रुम ने।" "किन्तु तुम्हें ही सौंप चुकी हूँ राम इसे मैं, लुं फिर कैसे उसे, दे चुकी ग्राप जिसे मैं?

लिया अन्य का भार भरत ने, मैं अब हलकी , तुमको पाया, रही कामना फिर किस फल की ?'

समकी प्रभु ने कसक भरत-जननी के मन की, "मूल शक्ति माँ, तुम्हीं सुयश के इस उपवन की। फल, सिर पर ले धूल, दिये तुमने जो मीठे, उनके ग्रागे हुए सुधा के घट भी सीठे।" "भागी हो तुम वत्स राम रघुवर, भव भर के, कैंकेयी के दोष लिये तुमने गुएा करके, ढोया जीवन-भार, दुःख ही ढाया मैने, पाकर तुम्हें परन्तु भरत को पाया मैंने!" मिल बहनों से हुई चौगुनी सममुच सीता, गाई प्रभु ने बघू ऊर्मिला की गुएा-गीता— "तूने तो सहधर्मचारिएगी के भी ऊपर धर्मस्थापन किया भाग्यशालिन, इस भूपर!"

मानो मज्जित हुई पुरी जय जयके रव में, पुरजन,परिजन लगे इघर श्रभिषेकोत्सव में। पाई प्रभुसे इधर नई छिव राज-भवनने, सागर का माधुर्यं पी लिया मानो घनने!

पाकर ग्रहा! उमंग ऊर्मिला - ग्रंग भरे थे, म्राली ने हँस कहा - "कहाँ ये रंग भरे थे? सूप्रभात है ग्राज, स्वप्न की सच्ची माया! किन्तु कहाँ वे गीत, यहाँ जब श्रोता स्राया ! फड़क रहा है वाम नेत्र, उच्छवसित हृदय है, ग्रब भी क्यातन्वंगि, तुम्हें शंशय या भय है ? श्रात्रो, श्राग्रो, तनिक तुम्हें सिंगार सजाऊँ, बरसों की मैं कसक मिटाऊँ, बलि बलि जाऊँ।" "हाय! सखी, श्रृंगार? मुभी ग्रब भी सोहेंगे? क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे मोहेंगे? मैंने जो वह 'दग्ध - वर्त्तिका' चित्र लिखा है. तू क्या उसमें ग्राज उठाने चली शिखा है? नहीं, नहीं, प्रागोश मुभीसे छले न जावें. जैसी हूँ मैं, नाथ मुफ्ते वैसा ही पावें। भूर्पण्खा मैं नहीं – हाय, तू तो रोती है! अरी, हृदय की प्रीति हृदय पर ही होती है।" ''किन्तु देख यह वेश दूखी होंगे वे कितने ?'' ''तो, ला भूषरा - वसन, इष्ट हों तुभको जितने । पर यौवन - उन्माद कहाँ से लाऊँगी मैं? वह खोया धन ग्राज कहाँ सखि, पाऊँगी मैं?" ''ग्रपराघी-सा म्राज वही तो म्राने को है, बर्सों का यह दैन्य सदा को जाने को है। कल रोती थीं ग्राज मान करने बैठी हो, कौन राग यह, जिसे गान करने बैठी हो? रविको पाकर पुनः पद्मिनी खिल जाती है, पर वह हिमकरण विना कहाँ शोभा पाती है ?" ''तो क्या आँस नहीं सखी, अब इन आँखों में ? फूटें, पानी न हो बड़ी भी जिन ग्रांखों में?" "प्रीति-स्वाति का पिया शुक्ति बन बनकर पानी, राजहंसनी, चुनो रीति - मुक्ता अब रानी !" ''विरह रुदन में गया, मिलन में भी मैं रोऊँ, मुभे ग्रीर कुछ नहीं चाहिए, पद - रज घोऊँ। जब थी तब थी ग्रालि, ऊर्मिला उनकी रानी, वह बरसों की बात ग्राज होगई पुरानी! ग्रब तो केवल रहूँ सदा स्वामी की दासी, मैं शासन की नहीं, ग्राज सेवा की प्यासी।

युवती हो या ग्रालि, ऊर्मिला बाला तन से . नहीं जानती किन्तु स्वयं, क्या है वह मन से ! देख्ँ, कह, प्रत्यक्ष ग्राज ग्रपने सपने को ? या सज-बजकर ग्राप दिखाऊँ मैं ग्रपने को ? सिख, यथेष्ट है यही बुली घोती ही मुसको , लजा उनके हाथ, व्यर्थ चिन्ता है तुमको। उछल रहा यह हृदय अंक में भर ले झाली, निरख तनिक तू ग्राज ढीठ सन्ध्या की लाली ! मान करूँगी भ्राज? मान के दिन तो बीते. फिर भी पूरे हुए सभी मेरे मनचीते। टपक रही वह कुञ्ज-शिला बाली शेफाली. जानीचे, दो चार फूल चुन, लेग्रा डाली! वनवासी के लिए सुमन की भेंट भली वह !" "िकन्तु उसे तो कभी पा चुका प्रिये, ग्रली यह !" देखा प्रिय को चौंक प्रियाने. सखी कि घर थी? पैरों पड़तो हुई ऊर्मिला हाथों पर थी!

लेकर मानो विश्व-विरह उस ग्रन्तःपुरमें, समा रहेथे एक दूसरेके वे उरमें। रोक रही थी उधर मूखर मैंना को चेरी-'यह हत हरिएगी छोड गये क्यों नये ग्रहेरी।' "नाथ, नाथ, क्या तुम्हें सत्य ही मैंने पाया?" ''प्रिये, प्रिये, हाँ ग्राज-ग्राज ही-वह दिन ग्राया । मेघनाद की शक्ति सहन करके यह छाती, श्रव भी क्या इन पाद-पह्नवों से न जुड़ाती? मिला उसी दिन किन्तु तुम्हें मैं खोया खोया, जिस दिन ग्रार्या विना ग्रार्य का मन था रोया। पूर्ण रूप से सुनो, तुम्हें मैंने कब पाया, जब ग्रार्या का हनुमान ने विरह सुनाया! ग्रब तक मानो जिसे वेषभूषा में टाला, श्रपने को ही श्राज मुभी तुमने दे डाला। ग्राँखों में ही रही ग्रभीतक तुम थीं मानो, ग्रन्तस्तल में ग्राज ग्रचल निज ग्रासन जानी। परिधि-विहीन सुधांजु-सह्श सन्ताप - विमोचन , धूल-रहित, हिम-धौत सुमन-सा लोचन-रोचन, अपनी द्वित से आप उदित, आडम्बर त्यागे, धन्य अनावृत - प्रकृत - रूप यह मेरे आगे। जो लक्ष्मरण था एक तुम्हरा लोलुप कामी, कह सकती हो ग्राज उसे तुम ग्रपना स्वामी।" "स्वामी, स्वामी, जन्म जन्म के स्वामी मेरे!
किन्तु कहाँ वे म्रहोरात्र, वे साँभ - सबेरे!
खोई ग्रपनी हाय! कहाँ वह खिल खिल खेला?
प्रिय, जीवन की कहाँ म्राज वह चढ़ती बेला?'
काँप रही थी देह - लता उसकी रह रहकर,
टपक दें रहे थे म्रश्रु कपोलों पर बह बहकर।
"वह वर्षा की बाढ़, गई, उसको जाने दो,
शुचि-गभीरता प्रिये, शरद की यह म्राने दो।
घरा-धाम को राम-राज्य की जय गाने दो,
लाता है जो समय प्रेम-पूर्वक, लाने दो।

तुम सुनो, सदैव समीप है— जो अपना ग्राराध्य है। ग्राग्रो, हम साधें शक्ति भर, जो जीवन का साध्य है।

म्रलक्ष की बात भ्रलक्ष जानें, समक्ष को ही हम क्यों न मानें? रहे वहीं प्लावित प्रीति-धारा, ग्रादर्श ही ईश्वर है हमारा।" स्वच्छतर श्रम्बर में छनकर श्रा रहा था
स्वादु-मधु-गन्ध से सुवासित समीर-सोम ,
त्यागी प्रेम-याग के वृती वे कृती जायापती
पान करते थे गल बाँह दिये, श्रापा होम ।
सुद्र कास-कुश से लगाकर समुद्र तक ,
मेदिनी में किसका था मुदित न रोम रोम ?
समुदित चन्द्र किरलों का चौर ढारता था ,
श्रारती उतारता था दिव्य दीप वाला व्योम!

श्रीरामचरणार्पणमस्तु दीपावली संवत् १६=६ विक्रमी चिरगाँव

## श्रीमैथिलीशरणजी गुप्त लिखित काव्य-

| नय भारत                                                                                                                                                                                               | 9.40       | तिलोत्तमा                         | १.५०  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| साकेत 🔭                                                                                                                                                                                               | ६.००       | ग्रनघ                             | १.२५  |  |  |  |  |  |
| गुरुकुल '                                                                                                                                                                                             | ₹.००       | किसान                             | .¥.•  |  |  |  |  |  |
| यशोवरा ′                                                                                                                                                                                              | ३.००       | शकुन्तला                          | ٥٤.   |  |  |  |  |  |
| ह्रापर                                                                                                                                                                                                | ٥٥.۶       | नहुष                              | .50   |  |  |  |  |  |
| सिद्धराज                                                                                                                                                                                              | १.२५       | विश्व-वेदना                       | ٥ķ.   |  |  |  |  |  |
| हिन्दू                                                                                                                                                                                                | २.५०       | काबा ग्रीर कर्बला                 | १.२५  |  |  |  |  |  |
| भारत-भारती                                                                                                                                                                                            | २.००       | कुणाल-गीत                         | १५०   |  |  |  |  |  |
| जयद्रथ-वध-                                                                                                                                                                                            | ₹.००       | ग्रर्जन ग्रौर विस <del>र्जन</del> | .80   |  |  |  |  |  |
| भंकार                                                                                                                                                                                                 | १.५०       | वैतालिक                           | .80   |  |  |  |  |  |
| पत्रावली                                                                                                                                                                                              | ٠٧.        | गुरु तेगबहादुर                    | ٠٤٥   |  |  |  |  |  |
| वक-संहार                                                                                                                                                                                              | .५०        | शक्ति                             | .80   |  |  |  |  |  |
| वन-वैभव                                                                                                                                                                                               | ٥٤.        | रङ्ग में भङ्ग                     | .80   |  |  |  |  |  |
| सैरन्ध्री 🗸                                                                                                                                                                                           | ٥¥.        | विकट-भट                           | .२५   |  |  |  |  |  |
| श्रजित                                                                                                                                                                                                | १.५०       | पृथिवीपुत्र                       | 20.   |  |  |  |  |  |
| हिडिम्बा                                                                                                                                                                                              | .૭૫        | भूमि-भाग                          | .२५   |  |  |  |  |  |
| ग्रञ्जलि ग्रीर ग्रन्थं                                                                                                                                                                                | પ્રછ.      | राजा-प्रजा                        | પ્રથ. |  |  |  |  |  |
| प्रदक्षिणा                                                                                                                                                                                            | .૭૫        | उच्छ्वास                          | २.५०  |  |  |  |  |  |
| विष्सुप्रिया                                                                                                                                                                                          | २.५०       | लीला                              | ₹ ••  |  |  |  |  |  |
| युद्ध                                                                                                                                                                                                 | પ્રછ.      | रत्नावली                          | १.२५  |  |  |  |  |  |
| चन्द्रहास                                                                                                                                                                                             | १.५०       | पञ्चवटी                           | ¥0.   |  |  |  |  |  |
| \$                                                                                                                                                                                                    | ग्रनुवादित | ग्रन्थ                            |       |  |  |  |  |  |
| विरहिएी-व्रजांगना                                                                                                                                                                                     | ٠٧٥        | वीरांगना                          | ₹.०●  |  |  |  |  |  |
| रुबाइयात उमरखय्याम                                                                                                                                                                                    | १.००       | स्वप्न वासवदत्ता                  | 8.00  |  |  |  |  |  |
| पलासी का युद्ध                                                                                                                                                                                        | 3.0 ●      | मेघनाद-वध                         | ६.••  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                       | हमारे न    | ये प्रकाशन—                       |       |  |  |  |  |  |
| पदमावत                                                                                                                                                                                                | १५.००      | पृष्करिणी (सम्पूर्ण)              | १२.०० |  |  |  |  |  |
| हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ ३.०० भारत की राष्ट्रीय संस्कृति ३.५०                                                                                                                                     |            |                                   |       |  |  |  |  |  |
| भारतीय बाङ्मय                                                                                                                                                                                         | १५.००      | रीति शृंगार                       | ५.०•  |  |  |  |  |  |
| कवि-भारती बंगला                                                                                                                                                                                       | १०.००      | ग्रब्दुर्रहीम खानखाना             | 80.00 |  |  |  |  |  |
| कविश्री प्रत्येक .७५                                                                                                                                                                                  |            |                                   |       |  |  |  |  |  |
| कालिदास, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर 'प्रसाद', बालकृष्णराव,<br>सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पंत, भास, महादेवी वर्मा,<br>रामधारीसिंह 'दिनकर', सियारामशरण गुप्त, 'श्रज्ञेय', नरेन्द्र शर्मा, |            |                                   |       |  |  |  |  |  |
| प्रबन्धक—साहित्य-सदन, चिरगाँव ( भाँसी )                                                                                                                                                               |            |                                   |       |  |  |  |  |  |

## श्रीसियारामशरणजी गुप्त की रचनाएँ -

| श्राद्वी (कविता)               | . १.५०      | पाथेय            | (कविता)       | 2.00  |  |  |  |
|--------------------------------|-------------|------------------|---------------|-------|--|--|--|
| विषाद                          | ٠٧.         | दूर्वा-दल        | ,,            | 8.00  |  |  |  |
| मौर्य्य-विजय "                 | .80         | ग्रात्मोत्स      | र्ग           | .50   |  |  |  |
| श्रनाथ "                       | ٠٧.         | दैनिकी           | 13            | .50   |  |  |  |
| मृष्मयी "                      | २.५०        | बापू             | ,             | 2.00  |  |  |  |
| नोग्राखाली में''               | .¥o         | नकुल             | 11            | २.५०  |  |  |  |
| गोद ( उपन्यास )                | १.२५        | जयहिन्द          | "             | .२५   |  |  |  |
| ग्रन्तिम-ग्राकांक्षा "         | ₹.•०        | पुण्य-पर्व       | (नाटक)        | १.५०  |  |  |  |
| नारी "                         | २.५०        | उन्मुक्त         | (गीतिनाट्य)   | 7.40  |  |  |  |
| मानुषी (कहानी-संग्रह)          | १.००        |                  | (निबन्ध)      | 7.00  |  |  |  |
| गीता-संवाद                     | <b>१.00</b> | ्न<br>हमारी प्रा | र्थना ′       | .o.x  |  |  |  |
| बुद्ध-वचन                      | २.५०        | ग्रमृतपुत्र      |               | 9.40  |  |  |  |
| गोपिका                         | 8.00        |                  |               | •     |  |  |  |
| ग्रन्थास्य प्रकाशन <i>—</i>    |             |                  |               |       |  |  |  |
| सुमन                           | ₹.•0        | म्रंकुर          |               | ₹.००  |  |  |  |
| हेमला सत्ता                    | ٠ķ٥         | स्वास्थ्य-सं     | नाप           | 8.00  |  |  |  |
| मधुकरशाह                       | ٥٧.         | पुरातत्व प्र     | संग           | ₹.0•  |  |  |  |
| गोकुलदास                       | ٥٧.         | शेलकश            |               | 2.00  |  |  |  |
| चित्रांगदा                     | .૭૬         | प्रबन्ध-पृष्प    | ाञ्जलि        | ₹,0•  |  |  |  |
|                                | २.५०        | पुष्करिणी        | (द़ूसरा भाग ) |       |  |  |  |
| साकेत के नवम सर्ग का           | काव्य वैभव  | •                |               | २.४०  |  |  |  |
| बापूकी बात (लेखक               | श्रीदामोद   | रदास खंडेल       | ावाल )        | 8.00  |  |  |  |
|                                | १५.००       | विनोबा-स         |               | १.२५  |  |  |  |
| श्री श्रीप्रकाशजी द्वारा रचित— |             |                  |               |       |  |  |  |
| गृहस्थ-गीता                    | १.२४        | नागरिक व         |               | ₹.0 € |  |  |  |
| हमारी ग्रान्तरिक गाथा          | २,००        |                  |               | ,     |  |  |  |

प्रबन्धक -- साहित्य-सदन, चिरगाँव ( फाँसी )